## भिक्षु विचार प्रन्यावली प्रन्य २

# भिक्खु दृष्टान्त

धगर्क्जा श्रीमद् जयाचार्य



```
प्रकाशक :
जैन श्वेताम्बर तेरापधी महासभा
र पोत्रगीब वर्ष स्ट्रीट
```

कसनता

प्रयमानुधि क्न ११६

प्रति संस्पा ११

पृष्ठ संस्या

Φ

१४८

मूम्य : यो रुपये पण्णास नये वं

#### प्रकाशकीय

मिसु-विचार परमाक्टी का यह दितीय प्र य पाठकों के समक्ष है। इस् परम के आद्य आवाय स्थामी भीसणजी के कतिपय जीवन-प्रसंगों का संग्र । इन बहुमूस्य संस्मरणों का तेरापंच-इतिहास में एक महत्त्वपूण स्थान । से स्थामीजी के जीवन की बास्तविक माँकी पाठकों के सामने आयगी अं को उनकी मावनाओं के मूलस्रोत तक पहुँचने का अवसर प्राप्त होगा। आसा है, पाठकों का प्रस्तुत प्रकाशन अस्पंत प्रिय प्रतीत होगा।

त्यंग द्विष्ठाकी समाधेह व्यवस्था छपसमिति योजुमीन वय स्ट्रीट

मकता—१ जूम १९६ श्रीकन्द रामपुरिका व्यवस्थापक साद्विप-किमाग

### मूमिका

यह पुस्तक प्राकार में इतनी खोटी होने पर भी सामग्री की इपि से बहुत ही महत्व पुष 🐧 । इसमें स्वामीकी के ११२ बीवन प्रसंगों का संकलन है । ये जीवन-प्रसंग मुनि थी हेमराबबी के लिखाये हुए हैं। वो स्वामीबी के अस्पन्त प्रिय शिष्य में और धासन के स्तम्म म्बदम माने बाते वे। इन प्रसंगों को भीमद नयावाय ने सिपिवद किया। इस पुन्तक के अन्त में जयाचाय की कृति भिन्नू यस रक्षायन के जो बोहे उन्तृत है उनसे यह बात स्पष्ट है। इन प्रसंगों में सहब स्वामाविकता है। रंग वहाकर उन्हें इतिम किया क्या हो ऐसा चरा भी महीं सगता। इन हुबहु चिक्ति कीवन-पर्टों से स्वामीकी के बीवन उनकी बृत्तियों, उनकी सावना और उनके विवारों पर पंत्रीर प्रकाश पढ़ता 🕽 । स्वामीनी की संद्रान्तिक ज्ञान-परिमा प्रत्युत्पन्न बुद्धि हेतु-पुरस्सरता चर्चा-प्रवीचता प्रमावद्यांनी उपवेद दैनी और इड सन्दासनगीनता सादि का इन जीवन प्रसंगों से वहा सच्चा परिचय होता है। जीवन प्रसंगों का यह संक्रमन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इति है को स्वामीकी के समय की वन वर्म की स्पिति उस समय के साबु-मावकों की जीवन-वसा तवा उनके माबार विचारों की भवाय भूमिका को प्रामाधिक रूप से उपस्थित करती हुई स्वामीनी की बीवन-स्वापी सबस्य सावना का एक मुन्दर चित्र उपस्थित करती है। सीमद स्याचार्य मे इन इप्रान्तों का संकलन कर स्वामीनी के जीवन और सासन के इतिहास की महत्वपूर्व वटनाओं को ही मुरक्षित नहीं किया बरन् उस समय की स्विति का दूसम इतिहास मी पुंकित कर दिया है, विसके प्रकाश में स्वामीयों के व्यक्तिय और कर्तृत्व का स्क्री मुस्याद्वन किया का सक्ता है।

मृति हैमराजरी की दीजा सं १८१६ में हुई की। छनकी दीजा का प्रसंग दहा रसपून है। उसमें स्वामीनी की कराव्यपून क्यरेस-सैनी का उसका जराहरण मिनता है। साव ही उससे मृति हैमराजनी के व्यक्तित की मृत्यर लांकी मिनती है। हम पुन्तक में मृति हैमराजनी भीर स्वामीनी के साम घटे हुए सम्य भी कई प्रसंगों का उन्नेस है जो दोनों की जीवन-गरिमा पर शहरा प्रकास डानते हैं। मृति हैमराजनी दीजा के बाद कार वर्ष तक स्वामीनी की सेवा में रहे। बाद में स्वामीनी ने उनका संपादा कर दिया और उन्हें समय विवरता पड़ा। इस पुन्तक में दिने कमे प्रमंगों में से कुछ हैमराजनी स्वामी के क्यक घटे हुए हैं। कुछ उन्होंने स्वामीनी से मुने। कुछ हसाय ऐसे हैं जो इतरों से उन्होंने मुने और प्रामाणिक समम की जमावार्य की मियाने। स्वामीओं से वर्षा करने के लिए मिल-मिल प्रकृति और वर्मों के लीम बाते। हुन स्वामीओं सो नीवा दिलाने के लिए बाते हुन उनकी बद्धि की परीमा करने हुन वम वर्षा के नाम पर उनसे अगुड़ा करने बुन सैदानिक वर्षा करने और हुन वक्षण करने मिल क्या हैता उसके बनुवप हेतु वर्ष कृति कौचन द्वान्त प्रवम पुत्र-साजी से स्वामीओं वर्षा करते या उत्तर देते। लिफाका देव कर मजनून समझ नेना यह उनकी बुद्धि की सबसे बड़ी विसेवता की और इस विसेवता के बारम के मानसूक व्यक्ति के मानस का वित्र पहले से ही बीच लेते और अपनी प्रत्मातिक बुद्धि से युक्ति-पुरस्तर प्रत्युत्तर के बमल्कार-सा उत्तन्त करते। इन इसन्ति में उनकी इस विसेवता के बनेक बावन वित्र मिलते हैं।

छनकी वाकी सहस्र बाली की वाकी है। वह स्वयं स्कूरिश है। उसमें सम्मारम संवेद तथा वराष्ट्र रस भरा हुमा है। निर्मल बान रहिमयों का प्रकास है। स्पष्ट भीर सही सुझ ठमा दक्षि है। उसमें बैन वर्षन के मौलिक स्वरूप पर विषय प्रकास है उना करंत वरनी की दीय मेवक्या और उद्वोदन है।

स्वामीयी महान् वर्षक्यी थे। छोटे-छोटे इडान्टों के सहारे पूर वार्षनिक प्रभौ का उत्तर उन्होंने इटने मुबोब भीर सरस इंग से दिया है कि उन्हें पड़ कर हुवब विस्मय विमुख्य हो बाता है।

स्वामीयी की सी बढ़ता बहुत कम देखी जाती है। न्याम मार्थ-पर वसते हुए वे विज-बाबाओं से कभी नहीं बवड़ाए। वे दुर्बोन्त मोखा का सा मोबा मेते हैं सीर कभी पीक्षे नहीं ताकते।

शिव्यों के साथ उनका स्थवहार विक्रना बातसमपूर्व होता उतना ही सवसर पर कठोर मो। सनुवासन के समय यदि वे बच्चाविष कठोर वे तो सन्य प्रसंगी पर कुमुमाविष मृदु मो।

वर्ष के समय ने दुर्मेश स्पृष्ट् से बेखे नाते हैं। सिद्धान्त-अन वृद्धि-अस तर्थ-क्स हेतु-अम परम्परा-यस—स्तनी स्त्योखी क्टा सूब को रहिसवों को स्टब्स् एक कमानींच पदा कर देती है। यंगीर बान और नरय-मेरी गिरा समूद की द्धमिनों की स्टब्स कम-कस निमाद करते हुए देखे आते हैं। पैनी दर्क-शक्ति और स्वसर-स्तृक्त न्यक्नोकि दीक्ष्य दौर नी तरह सीवा नस्य मेर करती सी दीक्षती हा।

स्थ-अपन भीर पर-समय का भूष्म विवेद छनकी नेखनी हारा बैद्या अमह हुआ है वसा अन्यव नहीं देवा पाठा। जन वर्म को सभीन करने वाली मान्यवामी और माचार का बान भीर तुम की तरह पूचकरण जैसा उन्होंने दिया अन्यव दुर्तम है। मिच्या प्रमिनिवेधी और मान्यवामी पर सनके प्रहार तीव रहे। उनका बन सूछ माचार पर रहा। केवम वप के वे शीवन भर विरोधी रहे। इसके सिए उन्हें बढ़े कप सहने पढ़े पर वे कभी पश्चात्पर नहीं हुए। मुख अदा और प्रावरण के साथ संबंधी का प्रमाणपुरस्सर वेप हो सबि सामु का बाना बारम किया हो तो उसके साब शुद्ध अद्या और माचार भी हो— यही उनका प्रतिपाच रहा। 'इतिम बाह्यती' 'सोटा सिका' 'सिहरवामी मौका' चूंबकी का चौबरमन' मादि हसान्त उनकी इस मावना के प्रतीक हैं।

धन्दिन एक स्थेन किया है 'पित के मरने पर रनी को उसकी सरपी के साथ बावकर जमा दिया गया और उसे छटी वापित कर दिया थया। यदि कोई इस ठएड़ बबरवस्ती सती की गई स्थी का स्मरम कर प्रार्थना करे—हे सती माता ! मेरा बखार दूर करों तो स्थम कूरता की सिकार बनी बह मती क्या बलार दूर करेगी ? बसे ही यदि रोटी का मूखा कोई सायुका वेप पहरे और उससे कोई कहे कि तुम भागव्य का अबड़ी ठरह पासन करना हो बह क्या खाक पालन करेगा ?'

धनेक द्यान्तों में बड़ा मुन्दर तच्य निक्यम मिलता है। उदाहरण स्वस्य योड़े से द्यान्तों की हम यहाँ चर्चा करेंगे।

पुस्तक और ज्ञान में क्या धस्तर है, इसकी भेद रेला एक इप्रान्त में बड़ी ही मुखर रूप से प्रगट हुई है 'पुस्तक के पन्नों को ज्ञान कहते हो मो पुस्तक के पन्ने फर यये ता क्या ज्ञान फट गया ? पन्ने घनीब है, ज्ञान और है। घनरों का घाकार तो पहचान के लिए है। पन्नों में नित्ते हुए का जानना ज्ञान है। वह घाटमण्ड है। स्वयं के पास है। पन्ने फिन्न है।' (२ व)

संगठन का प्रस्त सनेक बार सामने भावा है। स्वामी जी के सामने भी वह प्राया वा। सनका विन्द्रत है 'विचार और प्रावार की एक्टा के बिना साथ बीवन की एक्टा सम्भव नहीं। सदा और प्रावार की एक्टा हो जाने पर इ.व. नहीं टिक्ना। उसके प्रभाव में द्वाव नहीं मिट सक्टा। (२ ६)

माइंस्टीन से उसनी स्त्री में पूद्धां ~ पुम्हारा नापेशवाद क्या है मरनना में कामामो। भाइंस्टीन ने उत्तर दिया—'मुहाब राजि घोटी सगनी है और एक धम का भी यमि का स्प्रांबड़ा दीवकासीन सगता है यही सापेशवाद है।

स्वामी की रावि में स्पास्थान दिया करने । बन माव को रावि में एक प्रहर के बाद बोर से बोनने का निषय है। ह की हल्ला अवाने—'रावि बहुन हो गयी। १। पहर है। पहर बीत मई किर भी क्यास्थान जनता है। यह मायु का काम नहीं। स्वामी की ने एक बार जलर दिया। विवाहादि मून की रावि छोटी मानम देती है। मदि मनुष्य बैप्या-समय मर जाय हो। दुध की बहु रावि स्ट्यन्त दीय हो। वाती है। इसी तरह

किन्द्र प्रथम स्मास्यान नहीं मुहाता उन्हें राति अधिक आई विश्वाई देती है। वो अनुरामी हैं उन्हें तो वह प्रमाय से अधिक आई महीं विश्वाई देती। (१०) स्वामी वी ने सीवों को समझाने में ऐसे सापेजवाद का अनेक बयह उपयोग किया है।

वन घौर जान के साथ बठनंबन होता ही है ऐसा मानना निरी भून है। बनी को कुछ करता है वह जान से ही करता है—मह सिकास्त नहीं हो सकता । छतमों की हैरानी बोसे—'भाप देवालमों का नियब करते हैं पर पूर्व में बड़े-बड़े लक्क्पिट करोड़परि हो गये हैं क्लॉन देवालय बनावाओं में सामी जी ने पूका—'कुमहारे पात र हजार की सम्मत्ति हो जाय तो बेवालय बनावाओं में सामहीं ? बह बोला—'मबस्य बनवाकमा । स्वामी जी ने पूका—'कुममें जीव के कितने मेंद हैं ? कीन सा गुजरवान है ? करवोन, योग मैस्ता किरानी है ? बह बोला—'बह तो मुझे मानूम महीं। स्वामी जी बोसे—'भूव के सवपति करोड़परि भी ऐसे ही समझवार होंगे। सम्मत्ति मिनने से कौन-सा जान भा जाता है। (३१)

इत रक्षान्तों में कई मनुमय-वाक्य मरे पड़े हैं 'भारत-अदेशों में द्वामना हुए किना निर्वारा नहीं होती' (१२) 'बान मिट्टी की तरह सबने समें तब संवारा कर सेना बाहिए' (१२१) 'धावस्वर न रकने से ही महिमा है' (१२४) 'साबु प्रकृत्य के भरोसे न रहे' (२६ २६१) 'विम वर्षों से अम सरक्त हो बसी वर्षा महीं करनी बाहिए' (२४६)। सादि मादि।

उनकी क्षण्टि सविष्य को मेवती । वे बहुत माने की बेकते । उनका क्यूना वा सिक्र से क्रार होती है । पहले कॉफन होती है धौर फिर कुस । एक बार किसी ने कहा भाग काफी कुद हो बन्ने हैं । सब बा बारे प्रतिक्रमण क्यों नहीं करते हैं स्वामी जी बोले भाव मैं बठ कर प्रतिक्रमण करवा तो सम्मव है बाद बासे केटे-किटे करें ।

सर्दिया के क्षेत्र में उन्होंने जितना सोना विचारा सनन किया संबन किया उनकी भारती एक निराली देन हैं। 'सारमदन् सवसूतेषु' की भावना के वे एक स्वीव प्रचीक थे। 'सहो ही प्रकार के बीजों को सारमा के सजान मानो'—सबवान की सह बाकी उनकी भारमा को भेद चुकी थी।

प्रतिन विषय कितन ही नृत्य विकास हम पुष्तक में हैं। स्वामी जी से विसी ने पूछा—'तूबी में नाथ को वामी राम कहा है। बीवों की राम करना प्रतका धर्म है। सामी जी ने वहा—'वामी टीक ही कहा है। उनका पर्व है जीव बीते हैं प्रन्ट बीते ही रहने देना किनों को दूरा म देना। (११)

जन नवय एक प्रतिनिवेस चरना पा-रिमा विना पर्न नहीं होता। इन बात नी पृष्टि में उराहरव देने—'दो पावर थे। एक को प्रतिन के पारम्य का त्यान या दूसरे को नहीं। दोनो से बने परीन करवा उन्हें में की वरिने समा दमरें ने कन्ने अनकर अने

दना निए। इतने में साम पाये। पहले के पास कल्च बने हाने से बहु बारहवां दत निष्मल नहीं कर सका। दूसर ने भूने बहुरा कर बारहवां दत निष्मल किया। तीत ह्य के कारच उसके ठीवकर गोत्र का बंबत हुया। यदि प्रस्ति का मारस्य कर वह भूने नहीं बनाता तो इन तरह उसके टीयकर मोत्र का बंधन कैसे होना?

काभी जी ने उत्तर में दशन्त रिमा—को भावक थे। एवं ने यावण्यीवन के निए बहुवर्ष बन भारत दिमा। दूसरा पश्चावारी ही रहा। उसके पांच पुत्र हुए। वहें हुने पर दो नो बराप्य हुमा। पिना ने हरपूबक अनको बीजा ही। प्रशिक्त हुर्ग के कारम उसके वीवकर योग का बंधन हुमा। यदि दिसा में वर्ग मानते हो ता मन्तानोहपत्ति में भी वस मानना होना। हिना बिना पर्म नहीं हाला तब ता प्रश्नावय बिना भी भम नहीं होना चाहिए?

विश्वी ने बहा—'एकेन्द्रिय मार पंचन्द्रिय जीव पोयन करन में घम है। स्वामी जी वाले—'अवर कोई तुम्हारा यह पंचाद्धा छीनकर विभी बाह्यच का वे द तो उसमें उसे पम हुआ कि नहीं ? वह बोना—'इनमें घम की होगा ? स्वामी जी ने पुन पूछा—'काई विमी के घाव के कोठ को मुटा दे ता उस वर्म हागा या नहीं ? उसने बहा—'कामें घर्म की हमा ? स्वामीजी वाले—'वाम क्यों नहीं हमा ? बह बोना—'मानिक की इच्छा बिना ऐसा करन में घम की हमा ? स्वामीजी वाल—'एवन्त्रिय जीवीं म वद वहा—हमारे प्राच महन इस का पाया। एवेन्द्रिया के प्राच महन स घन कमे होगा ? (२६४)

विमी न प्रस्त विद्या भार बातर पर्या न वीटिया का मार ग्रा बा। विमी ने उनमे पत्यर दीन निया ना उस वया हुया न्वामीत्री ने पूछा दिनने बात के हाब क्या समा र उसने प्रशाब निया भारपा। स्वामीत्री न वहा—भुन्ति विचार सी दीनने बात को क्या हाना है (१३)

दूनरा प्रकितिका या- एने न्य का मान पर्ना न्य का पीत्रय करने में पन प्रियक कि है। स्वामीनी कोत परित्य के हैं। नियं के हैं। नियं के प्रियम के । तीत्रिय के पार्टिय के परित्य के पर्टिय में पर्वारिय के परित्य के । तीत्रिय के पार्टिय के परित्य के परित

शियों ने बहा—'धनवान न बनगरि सान के सिन बनाई है। न्याबीटी ने पूछा भार में सम्मार एक प्रत्या किए सा जाय ना नुक क्या वरोने अह बीमा मैं मान कर पाँच के बाहर चमा जाउमा। स्वामीयी ने कहा 'ध्यवान् ने ममुप्य को खिंह का मक्त बनाया है। तुम मिंह के मक्त्य होकर क्यों धाग कर गाँच के बाहर जने जामोगे?' वह बोला 'मेरा जी कह पाने को तयार महीं। इसिमये धान कर चला चाउमा। स्वामीयी बोले 'धर्च जीवों के विवय में यही बात जानो। मौत सबको समित्र है। उससे सब जीव हु स पाते हैं। (२१६)

स्वामी के सामने विज्ञासां की— निकसीने पसा देकर सप सुद्राया। वह सीवा वृद्धे के बिन में नया। वहाँ वृद्धा नहीं था। सर्प सुद्राने वाले को नया हुया?' स्वामीकी ने कहा निकसी ने काम पर गोली बलाई। काम सबसे क्या ने गोली नहीं नगी। गोली बलाने वाले को क्या होमा? काम उद्ध यया इससे क्या में गोली नहीं नशी यह उसका माम्य पर गोली बलाने वाले को को पाप नय बका। इसी सर्द्ध किसी ने सर्प को बुद्धाना वह बुद्धे के बिन में मया प्रत्यू बढ़ा नहीं यह उसका माम्य। पर सर्प को बुद्धाने वाला को हिंसा का काभी हो स्था। (२७२)

स्वामीओं ने एक धार कहा "एक मनुष्य किशी दूसरे मनुष्य को कटाये से मारने लगा। वह मनुष्य बोला—"मुखे मत मारो। तब बह बोला—"मेरे तुझे मारने के भाष नहीं हैं। मैं तो कटारी की परीक्षा करता हूँ। देखता हूँ वह कडी वक्ती है। तब बह बोला—"गलीमत पुम्हार कीमत झांकमें को। मेरे तो प्राच वाते हैं। (१ १)

पहिंसा के तोष में काम और माथना दोनो पर इदि रखनी पढ़ती है यह ज्यमुंच उवाहरण से स्पष्ट है। स्वामीजी ने प्रोह्सा के सेन में तुच्छ एकेन्द्रिय जीनों के मानों का भी उत्तना ही मूक्यांकन किया है जितना कि सुद्धि के सबसेड प्राणी मनुष्य के जीनन का। एकेन्द्रिय जीनों के भी प्राण है। उन्हें भी मुख-दुःख होता है। मनुष्य के लिए उनके सहार में पाप नहीं यह भम और प्रक्षिता के सेन में नहीं टिक सकता।

स्वामीनी कहनों का प्रिय वे और कहनों को सप्ति । कहनों के निए स्वामताई वे और कहनों के निए एक महान् मय । इस तरह एक ही ब्यक्ति के सनद अलग रूम दिलाई देते हैं। इसके कारण की स्वयं स्वामीजी ने ही मीमांशा की है। इसमें अनेका वार्ड है। स्वामीनी कहते हैं— एक ही परुवान को सनुव्यों के सामने भाता है। निरोम को वह मीठा नमता है और रोनी को कहना। यह वस्तु का सन्तर नहीं उसके मोद्याका सन्तर है। सम्यक्त दक्षि को साम सन्त्रा नमता है और मिन्या दक्षि को बुरा। (१ १)

'मांव के मनुष्य को व्यक्तियों के सामने साते हैं। एक व्यक्ति पीतिये का रोगी है नह उन अवको पीला ही पीला देवता है। बूसरा व्यक्ति स्वस्व है। उसे वे पीसे शही मालूम देते। वस ही मेर पदा-भाषार उनको प्रपंत सालूम देते हैं जिनमें स्वयं में प्रपंत्र है। जिनमें सुद्र दृष्टि है उन्हें मेर अजा-पाषार में कोई बोन नहीं दिखाई हैती। (१) स्वामीत्री के विवारों को सही कप से तीमन की यदि कोई गुढ तुमा हा सकती है तो वह प्रायम-वाकी है। स्वामीत्री कन-मूनि वे। जन सारकों के प्रायाद पर वे मुण्डित हुए थे। अमर्ने उनकी मनन्य भड़ा थी। उनके माचार, विवार भीर व्यवहार मैं जिन-वानी का प्रत्यक्त प्रकाव है। इस क्सीटी पर देवा जाय तो वे सी टंब सीने की तरह तरे उत्तरते हैं।

स्वामीकी के इन इप्रान्तों का भीमइ ज्याचार्य ने भाने 'मिश्रु यस रहायन' नामक पुन्दर चरित-काव्य में मरपूर जायीम किया है। संगीतमय मयुर एस में अन्हें बुंकित कर स्वामीकी के एक मामिक जीवन-चरित की घरोहर उन्होंने मानी पीड़ी को सीपी है।

नेतक की 'आवाय संत भीयगरी' नामक पुस्तक में अनेक दशानों का हिन्दी अनुवाद और माव स्थारन है। इसी पुस्तक के दितीय खण्ड ( अप्रकासित ) में अवदाय अन्य दशानों का प्रकरवानुसार उपयोग किया गया है।

मद प्रकाशित 'मियु-विचार दर्मन' नामक मुदर पुरनक में भी धनक हष्टाम्हों के गरिय उद्यादित है।

स्वामीत्री के द्रष्टान्त भाव तक हम सीम भ्यास्थानों में मुनने रहे। प्रवम बार वे सम्पूच रूप में मूम राजस्वानी भाषा में पाठनों के सामन उपस्थित है। यह प्रकाशन तैरापन्य द्विपतान्त्री समाराह के भवनर पर भवस्य ही बड़ा समीचीन भाना आपगा। इन द्रष्टान्त्रों में स्थामीत्री का जीवन-मन्देश मरा पड़ा है। तिरापन्त के वे विमान्यात से हैं और उच्च भामिक जीवन की प्रेरका को है।

१५. न्रमस शोदिया सन कसकता १ जन ११६

भोबन्द रामपुरिया





## विपय-सूची

| t   | वर्षो वारो नाक्यां घोमाली कर                           |            |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|
| २   | चोमास में पिण परका जासी                                |            |
| •   | साबु घाडार कर सो चोसो है                               |            |
| ¥   | इसो बारम्य क्यूं कीवो                                  | ı          |
| ţ   | दुसराइ कुन वेराजीयो नहीं                               | <u></u>    |
| •   | रान इ.प मोलबायना पर नानक रो इहाना                      | •          |
| b   | सिरोड्री ना राजवानो पानको                              | •          |
| 5   | योली राम कानी बाह्या                                   | •          |
| ŧ   | धीला पक्का हाँ को संकडा ह्राँका २ हुस्यो               | •          |
| ₹ . | वांधे बुद्धि अवध                                       | •          |
| t t | पुन पक्षो महीं पिन पुन सरको हो                         |            |
| १२  | पारा में म्हारा मत करो, समर्चेद कात करो                |            |
| 8.8 | म्हौर सवबुध कारका इव है                                |            |
| ۲¥  | सात-भाग तो देख्ं प्रमे एक-एक निकर्य                    | 1          |
| ξX  | वारो मूंहडो रीठा नरक जाय                               |            |
| 7.7 | उनारे नेतेहन देनो खोटो टब्स्पो                         | ŧ          |
| ęφ  | पिन नांदी कांचनी तो एक जनी पहुरें                      | į          |
| ₹ = | <b>रुव री राजि मोटी मुख री छोटी</b>                    | ť          |
| 33  | स्वान रो स्वमाव सालर वाम्या रोवय को है                 | *          |
|     | युत्त भान भक्षे नापती मीटी                             | * *        |
|     | रोडी भीषी पित्र वाम रै मोरने है                        | * *        |
|     | योशे पिन कीमुनी रो है                                  | * *        |
|     | बारते बूडो हुनो हो दि मुनाच केनवी होडे नहीं            | * *        |
|     | नुव भन्या ह्रु तो वही                                  | <b>१</b> २ |
|     | पुण तार काडे                                           | * ?        |
|     | दनरो तार निनगरी नाडा                                   | रव         |
|     | राहो नार्य है निना संपात में नार्य मूंका दूका में नहीं | 7.7        |
| ₹₹  | भीरत्यकी मूं चरवा मत करो                               | 71         |

| ₹  | माने बस्या सरीची मिथी                                           | ۲¥       |
|----|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | थारी नुराधी देवने कहारे                                         | ₹¥       |
|    | मापरी करनी मारी वजी                                             | **       |
| 17 | रोटी रे बास्ते साची किया हैं किम कोई ?                          | **       |
|    | यारे पर्गा में तो मानो देश कर नेका री किसी विनत                 | 2%       |
|    | चारो नासे में दूव देवे                                          | 14       |
| -  | बार कर मस स्याने ने कर देनी हुने                                | १६       |
|    | म् वसको पर तो विका रो काम जावनीय रो है                          | १७       |
|    | स्वी रोव व्यमाई मही                                             | ۲۳       |
|    | नाई   तूं ही वासक इव दौरी                                       | ۲w       |
|    | हेरो मिस्या किसी ज्ञान साय जान                                  | 20       |
| •  | चा किया ने च किया                                               | रू       |
|    | एक महाकत मामा पाचू आप चावे तिन उपर कुता रोटी से हप्टान्त        | ₹⊏       |
|    | किन रे चर्चा करती है                                            | ર્દ      |
|    | मैरम्या कर गरे न कर रोज्ञा साव                                  | 12       |
| -  | सावद्य निरवद्य दान उपर चयां से इस्टान्त                         | 2        |
| -  | वान उपर वामा रो इहान्त                                          | <b>२</b> |
| _  | महार तो इसा पीठा चेना कोई चाहिने नहीं                           | २        |
|    | ते किम भ्याय                                                    | ₹₹       |
|    | चीनो हो के                                                      | 71       |
|    | वे साचा तो म्हाने इन कीवा                                       | ११       |
|    | एक लड म्हारी ववटी ठहरी                                          | २२       |
|    | सरा धाठ भारमा री चर्चा                                          | २२       |
|    | बार सम्यक्तव रह्मी कठिन है                                      | ₹₹       |
|    | क्को पश्चिममाँ करो                                              | ₹₹       |
| ξ¥ | <b>हैन व</b> नो                                                 | 7¥       |
| χX | वारे संका है तो वरवा करांना                                     | ٩¥       |
|    | क्यों को के भारण नीता कपर क्यू हाती ?                           | २४       |
|    | मानीयमा कर्नी नहीं                                              | २४       |
| ŽΨ | सबनो ह्राँ यो यासू सङ्                                          | २४       |
| χŧ | पांच में भारा में ताबुपयो पुरो क्ले नहीं दिन ज्यर चीका रा नीहता |          |
|    | धे हहान्त                                                       | २४       |

| 4           | साबु रो माबार बताया सू केइ निल्ना जाने दिन पर                                    |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | साहुकार विवास्था रो इष्टान्त                                                     | २६         |
| <b>4</b> 8  | सावचवान में मारे मौन है विच उपर स्त्री बणी नो इष्टान्त                           | ₹          |
| <b>६</b> २  | मिम मदा मोनसायना छपर पनी रे नाम रो इप्रान्त                                      | २६         |
| 48          | म्हें कर कहारे पानक महारे वासते की वो दिण उपर डावडा री समाई                      |            |
|             | च्याह रो इक्कान्ड                                                                |            |
| ξ¥          | सीरे बमाइ रो इप्रान्त                                                            | ₹          |
| ξţ          | यारा वयावया रह्या मारणा खोडो                                                     | २६         |
| 44          | हिवड़ा पांचमों घारो से सो पूरो माचपनो न पते दिन उपर देना रो हड़ान्त              | २७         |
| Ţw          | ए दोप सगाव तोहि प्रापां विने तो प्राप्ता है यू कहै निय उत्तर तेना महि            |            |
|             | याची रोटी काण रो इप्रास्त                                                        | > ७        |
| ξα          | इय थानक उपर भुतो चडतो दीम है                                                     | २⊏         |
| 37          | रोग मिष्पात रूप करडो ते करडा द्यान्त मू रटे                                      | २८         |
| *           | माचार्य परवी मानी तो कठिन है मुरदाम री माने तो भरकाव नहीं                        | २८         |
| ५१          | थावक साथ समाव री संका मिट्या विना बंदना कर नही                                   | २⊏         |
| ७२          | कई सावचवान में पुष्प वहै तिण उपर मननंदिया महन मूं                                |            |
|             | पड़ण रो ह्यान्त                                                                  | 구도         |
| ₽\$         | पनि कर विकावे जब दूबा पित्र माने                                                 | રૄ         |
| w¥          | इनरो धीम भागो दीने स                                                             | ₹€         |
| υZ          | जाडी तो जुमनी मिमी                                                               | 3          |
| 46          | रान् माच बोस \xi                                                                 | <b>1</b> * |
| 9.5         | न्यार संगुप्त रा बटका बाम्ने म्हारों माचपना महै यमावा                            | <b>*</b> * |
| 85          | माने इसों ६ दरन                                                                  | 7.5        |
| 9E          |                                                                                  |            |
|             | रिवास्था रो द्वरान्त                                                             | <b>1</b> 3 |
| 5           | पूछने सका लेमू नई निग पर पन नहनी सूमनी हवो तो सपाई रेमूं                         |            |
| _           | रो <b>हम्</b> नि                                                                 | <b>१</b> २ |
|             | दुगुरा मूं हेन राजे देह पर मेरा ने रशन्त<br>———————————————————————————————————— | <b>∮</b> ⊃ |
| ·           | समावा को जावो हो पिन रल नवो कतियो वराना<br>                                      | <b>1</b> 3 |
|             | १ इसी करामान हुन को भगनूँ६ नयू जान<br>१ सम्बर्ग कर गोल्ड करा गा विकास करे हो     | 11         |
|             | ८ उचारो मन संदन करा छा निनम् कहे छे<br>६ साम पछ इसी बीमनी कीम्यो मनि             | <b>1</b> 1 |
| <b>4</b> ,1 | ि करीचा नात्री श्रीचार जास्या लागाच्या चारा                                      | 3.4        |

| αď          | मात्र हो पादा चामो पिच मात्र पछ इसी बीचनी कीम्पो मनि           | ŧΥ         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 53          | बहुम भना लायो मा नोई कारच तेह पर कार्माद रा हरा <sup>म्य</sup> | 1Y         |
| 54          | बानी पुरुषां रा भारता गास्त्र सूरा तिम हुव                     | β¥         |
| 32          | भापरी गरनी माटी है                                             | #¥         |
| 3           | समद्धि में पाप माने के नहीं नाव                                | <b>PR</b>  |
| 13          | मानी गुर जीता रे जीता भूप रे प्रताप                            | 15         |
| १२          | समान नायने नहिरायां नोई हुनो दिन उपर मिथी से द्वार             | 38         |
| 4.3         | पर काउवारी वांबजी मन सूद्र तील्या के गुरा दीवी ?               | 3 F        |
| ¥3          | भौत्रमंदी मूं चरचा करता संद्रा                                 | ¥          |
| ę۲          | इसो धन्याय तो महे नही करां                                     | Y          |
| 73          | प्रवारी भवा बना कन बापां री घडा मापां कने                      | ٧٦         |
| ď           | बार्स परिणाम को जीव मारवारा सने म्हारा परिवाम हमा पानवा रा     | *7         |
|             | हम्म निक्षेपा रे मेल साबद बाबे तिन उपरे साहुकार रो शहरू        | <b>Y</b> R |
| 33          | भोलतमा तो में बताय यो में ताब प्रशाद तूं देखत                  | ¥₹         |
| t           | पोच महाबद तेयन चोप्या पास ते साब बन न पाते ते ग्रमान           |            |
|             | तिन अपरे साहुकार दिवास्यो रो हष्णान्त                          | YĄ         |
| <b>१</b> १  | जीव खवामा परिवास कोला कई विकार कटारी से इस्टाय                 | ¥ŧ         |
| <b>१</b> २  | क तो भवसर उस वेता इव को                                        | Y1         |
| <b>₹</b> \$ | मीसम्बी । चेंद्र मात्रो                                        | ¥¥         |
| * *         | इसा महे मोला नहीं तो पहिलाई कीया राष्ट्रण करा                  | YY         |
| <b>t</b> x  | गास्यो गावा भावी                                               | ¥X         |
| 7.5         | टम कुमार नो जवाड                                               | ¥X         |
| <b>१</b> ७  | सामपनो रोहरी मनो                                               | <b>¥</b> ¶ |
|             | बाय बडी तो मान्ड मीनने इ बैठा रहा                              | R.d.       |
|             | भर सोक्यां या विभ तो महारी मा भनी रोह हुती                     | ¥ŧ         |
|             | वानें इंडरा टायां में बाहार किय रीते मिम                       | X.         |
|             | टाकरो तमाबू बोसी दो है नहीं इमड़ी है                           | <b>**</b>  |
|             | भीर बुडी किन कामरी सो पडिया बांबे कर्म                         | χ <b>ω</b> |
|             | तर्व चर्नी पून कोलने राजानी कर्ने करो                          | <b>**</b>  |
|             | राजानी समग्री है के मिष्यास्त्री                               | <b>V</b> F |
|             | न्यांची मुहाबा रा साची<br>                                     | ¥ς         |
| ***         | वनी वजाद बाह्मजी रा साधी                                       | YE         |

| ११७         | पुष्पदाला नें क्यूं नहीं निवेचो दिन उपर चार चोरां रो इप्टान्त                                                                         | Į          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ११८         | य म्हारा वयन सरविया जिन सं त्याग करो हा के म्हाने मोडवान                                                                              | <b>ጂ</b> የ |
| ११६         | बाम बियोडा पिण पास्ना मेनी साव है के                                                                                                  | १२         |
| <b>१</b> २  | प्रदेशों में क्लामना क्या किना निवरा हुव नहीं                                                                                         | १२         |
| १२१         | भान माटी सरिको साम वर संवारो करको                                                                                                     | <b>५</b> २ |
| १२२         | साबा रे ससाता क्यूं हुव तिय पर माटा रो द्रप्टान्त                                                                                     | <b>१</b> २ |
|             | बोदी धूंबीने बोम तीर सेइ संग्राम भाड्या किम बीते                                                                                      | <b>1</b> 1 |
| <b>१</b> २४ | सर्व <b>मे</b> ई विचार सेवो                                                                                                           | X P        |
| १२१         | भाडम्बर न राखां जब हिन महिमा है                                                                                                       | X.R        |
| १२६         | यारी तो एक फूटी है सने बारी बोर्नू फूटी है                                                                                            | X.         |
| १२७         | कमारापका हुवा दिस 🕻                                                                                                                   | ሂቄ         |
| <b>१</b> २८ | भून मान कर विननें बरज पिन उतारे विन नें म बरबे विन उपर                                                                                |            |
|             | राजपूत बकरे रा इष्टान्ड                                                                                                               | ξ¥         |
| १२६         | संसार यने मोम्स ना उपकार उपरे गारकून सामु रो इप्रान्त                                                                                 | ¥¥         |
| <b>₹</b> \$ | संसार मने मास रो मारम मिन्न-भिन्न उपर विभवा रो द्वाराख                                                                                | <b>XX</b>  |
| 188         | मात्रा बारे मन कहे ते कियरा पक्ष्यो पाग रो इष्टान्त                                                                                   | χX         |
| <b>१</b> ३२ | म्याय री चर्चा न करे तिम पर चोर रो इष्टान्त                                                                                           | χţ         |
| 111         | बुनरी चौर हुवे से चोरी करने लाग लगाय जान                                                                                              | *4         |
| <b>YF</b> 5 | दुमार्ग मुमाम उपर पातसाइ रस्ता ने बोडी रो इप्टान्न                                                                                    | 44         |
| 64%         | धर्मनती ने बबाया जिल्हों पाप जानी पुन्या देख्या दिन्हों उन बेसार्य                                                                    |            |
|             | माग भुक्यो                                                                                                                            | x.t        |
| 444         | मन करावा ते भागे तो पनि पाप सामे तिय पर वेचवास लेवास                                                                                  |            |
|             | रो ह्यान                                                                                                                              | ţo         |
|             | वने देशन पर चुन ना इच्छान्त                                                                                                           | ţ          |
| १३=         | प्राया राह्मवा वासा में पोप ते स्वकावा रो वरी किन पर छाहुकार                                                                          |            |
|             | चोर <b>रा र</b> प्टान्त                                                                                                               | ۲ç         |
|             | पापी रे साठा भीनां नर्म भठा मू तिग पर लेठर मनी रो इप्टान्त                                                                            | <b>₹</b> 4 |
| _           | ससार नो उपकार कियों है समप्तायका चोर एडाक्स रो इप्टान्ड                                                                               | Ĭς         |
|             | १ नरक में बीव जावे तियन ताने कुम तिन पर कुमा ने पत्पर रा इप्टान्त<br>- जीव में केवरीय नेपालन काली कर किए पर प्रकार ने सारी का स्वास्त | <b>*</b> ? |
|             | २ जीव में देवसीय लेगावन वाली पूर्ण निया पर सवज्ञा न पानी रा हप्टान्त<br>३ जीव हलको किम हुवे किन जगर पर्या ने बाटकी रो हप्टान्त        |            |
| <b>*</b> *  | क जान हरका राज्य हुक राज्य करण पर्या न काटकर का द्वयान्य<br>४ वार बुक्दकर समयी रहे तिन उत्तर कुष्यमीर ने फोजकामा के हस्टान्त          | ४१<br>११   |
| ζ.          | and Barrer and of the part Laber to Arthresia to Arthresia to Freing                                                                  | 4.6        |

| የ <b>ሃ</b> ጂ | फेर मा जाप किय कीभी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | χŧ              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              | क नेवास से सब बारे इब मासी फिर निन्दा क्यू करो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.              |
|              | क्यांक्त एकव रो विमोग पढ़ जावे तो संसदाना करनी पड़े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę               |
| •            | कीय विकास मारी उत्तर और क्साई, कुसिलिया रो इंट्टाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48              |
| _            | यस बया रो करना तिन स्पर सीडी रो इच्छान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42              |
|              | मूत्र रो शम उर्मु राज्य राज्य किया किया ही ने दुश देयो नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44              |
| -            | भावका रे पिक्षाय नहीं विय उपर मोड मो इप्टाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.8             |
| _            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44              |
| •            | भगवती किसी भवम्यो मंगम है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47              |
| _            | भाडे बसाल धाल्या वस कहा हो गये वेसाय धाल्या ही वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4¥              |
| •            | क्षको बहुतो दीसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _               |
| •            | संका मेटने पया स्याम वियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>(Y</b>       |
| <b>የ</b> ሂፋ  | क्डेयक सूत्र में जास्यो इन हुवेला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ĘŹ              |
| १४७          | गोद्धां री बाल न हुवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ųχ              |
| १४८          | पिन इतरा समझाननदाना नहीं सकराना रा पत्पर ने कारीपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|              | रो इप्टाब्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42              |
| १इ१          | केवनी सूत्र स्वतिरिक्त इव हुवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.4             |
| 14           | म्यान तो मुरगे रंग रा इन टक्को                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>₹</b> ₹      |
| 151          | भनेक हेतु सूं जूजारम वैवे ते सूत्र में वरका नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 44            |
|              | क बिना भाषा पण सरकायो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44              |
|              | बेको सुरतो दीस 🕻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44              |
|              | वारे उनामूं वरवा करवारा स्वाद है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44              |
|              | मांच पमाववा बीसे है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40              |
|              | ते नावा योग्य नद्दी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50              |
|              | र्वे बोन् बर्चा डोरी ने जामने बामदा माप झावी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10              |
|              | पक्ति बाबा सावे तेहिब लोलपी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>€</b> ⊄      |
|              | योगम यापरी यातमा रा सुस 🕻 के म्हारा ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,5             |
|              | काण राखे ज्यू कोई नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŧα              |
|              | कारबीक रो इसो बाक्ता करता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 46              |
| _            | वाधी से मटकाव हुसी तो महैं स्वाने बोलस्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98              |
|              | सब कालों ही कालों मेलों हुवो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46              |
|              | तार कांद्र कांद्रे बांडाइ सुस नद्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48              |
| १७१          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48              |
| ,            | ere services of the services o | <del>- 11</del> |

| १७६          | प्रयम तो बंद स माम देवेदव है                                                        | b          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| १७७          | पर पूठे छाड़ बीबी                                                                   | v          |
| ₹७=          | न्याम मारग चालतां घटकाव नहीं                                                        | U          |
| 3#5          | परनावो तो माम में कुंबारा डावडा वर्नाइ है (हेमराज की री दीजा)                       | 90         |
| <b>१</b> =   | भी प्रस्ती रा बाब देवाबाला हो एक मीखन भी हिन है और कोई दिसे मई                      | 164        |
| रेवर         | यक्ष जूनमाँ काढे दिसो काम न करको                                                    | υ¥         |
| १६२          | पूजने जुल समा रही                                                                   | ψ¥         |
| <b>१</b> ₽\$ | प्रकृती मुमारमारो उपाय करता                                                         | ٧¥         |
| रेम४         | सावय मनुकम्या में बम कहे तिन उपर मोलो मार' नो इप्टान्त                              | υ¥         |
| १८१          | वाने खायक सम्यक्त दीसं 🕻                                                            | ak         |
| १८६          | मोर्ने निये म पड़ी                                                                  | υŻ         |
| <b>१</b> 59  | उपकार रे बास्ते कट्ट रो झटकाव नहीं                                                  | oξ         |
| १८८          | स्वामीनी रो अवन साव मिस्यो                                                          | υţ         |
| १८६          | मा वो रीत पटस्वामी की क्कारी है                                                     | υĘ         |
| 35           | न्याम मारग चलता कोई री गिनत राखी मही                                                | vv         |
| 157          | निने काना री मर्यादा साना रे नीपी                                                   | vu         |
| ११२          | <b>रीमा रेगा री मात्रा नहीं</b>                                                     | b3         |
| 755          | भीर में दिसा देशारी दिन उत्तरी                                                      | 93         |
| <b>₹₹¥</b>   | भाप न हुता तो महारी कोई नित हुती                                                    | 75         |
| १६५          | संवारो करना सिरे पिन सपर्धवापनो सिरे नहीं                                           | ٥ç         |
| 166          | भारेबाकी रह्या विके सामग्री है                                                      | =          |
| 180          | चे ठंडी रोटी होडे ते लाड ही सोड देवा                                                | C          |
| ११४          | तबको क्यू यूहीज कहो नी महारे रीत है                                                 | ď          |
| 333          | ठागा रो सूर रो उवाह कर वियो                                                         | ٣ţ         |
| 3            | पि <b>व</b> म्यो मनी सिवम्यो मनी                                                    | Εţ         |
|              | मानक सर्व पापरा श्यान निया ते साम इत ह                                              | εą         |
|              | दीन पर बनावनी हुवा                                                                  | 45         |
|              | बलाय मुमवा घावे स्थाने बरन निन उपर विनम्र्य विनपास रा र्ष्ट्रास्त                   | <b>د ا</b> |
|              | उत्तम बीव साव में मोललीने ठाम मावे                                                  | <b>= 1</b> |
|              | वार्षे न वसं स्वाय वेम हैं<br>                                                      | c.k.       |
|              | हायों न मुझे तो भीड़ी बंधवा दिस ठएड़ मूममी<br>सन्तर्भ को सावार को बोनसभी रे बालों स | r¥         |
| ₩ ⊏          | ENGT BIETT AI DAUN LEIM L                                                           | <b>-</b> 7 |

| ર ₹         | बायरो बास्मा हाबी उड बाम तो रुई री पूंगी क्यूं मही खडे           | ςţ          |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>२१</b>   | हिंसा बिना धर्म महीं विक उपर दूसील रा दशन्त                      | X.          |
| <b>२११</b>  | वेरी किय विव                                                     | <b>5</b> \$ |
| ₹₹          | म्हें को बैठा बठा कर्च ता सारता मुता सुता करवारो ठिकाना है       | <b>4</b>    |
| <b>२१३</b>  | मसाइ महात्मा वर्ग कहोनी                                          | <b>~</b> {  |
| २१४         | उपयोग चूके पिष्म मीत में फरक नहीं तिच उपर मान रे कव ने साच       |             |
|             | रो रहांच                                                         | <b>c</b> ¶  |
| २१४         | एक समर रो फर                                                     | 50          |
| <b>२१</b> ६ | ए स्पन्ना जानक में रहे त्वांराहीज जायका विज पर मक्ष्यित नो विजनी |             |
|             | रो इष्टान्त                                                      | 50          |
| २१७         | करसबी इस सब ते पिय नामां पावरी काढ है                            | C.A         |
| रश्व        | क्यरे मम्ये शक्ताया नो शर्व कहा                                  | -C.E        |
| २११         | राज करे है हो मोह कर्मा रा सबस की करे                            | QC          |
| र२          | समरक्षी भाने विसी तो समरी विक दौसे नक्षी                         | 46          |
| २२१         | विन नास निवा रो सेवी बाह्मन ने विनी मा पिन ममता छउरी             | Ξŧ          |
| र२२         | मा मदामन करनेइ बाखां नहीं मंडलूरा रो इष्टान्त                    | πŧ          |
| पर₹         | भगुद्ध वासव में की कुन वाले                                      | 3           |
| २२४         | वरागी री वाबी मुन्या वराय ग्रावे तिल उपर क्यूंबा रो ह्यान्त      | •           |
| रर४         | साव रो पम भने भौर गुक्त रो वर्ग भौर कहे जिन रो उत्तर             | Ł           |
| २२६         | कहिय वाता रे मूं ह्वा में फैर है                                 | et          |
| २२७         | चमा में सामायक पोसा री माजा देवे ते वर्म                         | 7.5         |
| १२व         | मनेया न कर तेहील सामायक रा जाकता आ                               | E ?         |
| २२६         | पोसा में बस्व बना राखें जिन रें बनी सबत में पोसा राख ते बोडी यका | १२          |
| २३          | मावक री बन्नत शिक्यां कर वर्ष हो बक्त पुकाया कर सूक              | १२          |
|             | साववदान में मूर्व राखां विग स्पर मेंन मुनि रो रहान्त             | <b>E</b> ₹  |
| २₹२         | पाने हाने तो कमाब नडे उनाड़े अन राष्ट्रम बोलने देने तो लेने नहीं |             |
|             | विषयर बाह्मण भर्ने भंदी नो इङ्काल                                | 13          |
| २३३         | प्रसूपता री जाप करे वे ध्वलोक परलोक में मूंबा धीरी विज उपर       |             |
|             | राज्युत्र रो दक्कान्त                                            | टर          |
|             | चारो मारग उना सोमन्यो नहीं<br>रूपे के के के किया करें            | £ \$        |
| २३१         |                                                                  | _           |
|             | रे खेड़ा रो द्वाना                                               | ¥3          |

| २३६           | सब अनि पिण इस दीव जान मास्पी दुश्य पाव है                          | ŧχ         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| २३७           | कावरीयां रो घटनयी किसी विवाह रहे हैं                               | ξĶ         |
| २१⊏           | इन तेल बारो बमारी ता एहर इन यया                                    | <b>£</b> 3 |
| 388           | इसो बारो बम ने इसी बारी दया                                        | ŁX         |
| ٦¥            | पूमी नहीं है सो पेट में यान                                        | 73         |
| २४१           | चोर ने काइवा मद एक होय जाने तिन संपर हापी स्वान रा द्रशाना         | 73         |
| २४२           | पगा में बाला क्यूं रोटी में सामा मू कहें दिन उपर मेडूं मो रप्रान्त | 13         |
| ₹¥₹           | नोडे ते भाषों के तोड यमान ते मात्रो                                | ¥\$        |
| <b>2</b> \$\$ | यल वया कर राख्यको नहीं तो पहेना रेतो                               | ŧ٥         |
| 344           | देनां ने मा कहा माव पांटी कोनस्यी                                  | ξ×         |
| २४६           | पोतानी महिमा बनारका सम मू बाने ते सोनकायका उपवास री                |            |
|               | मधंसा रा द्वापत                                                    | €¤         |
| 380           | हु करे दर्धन देवूं                                                 | ŧ۶         |
| २४८           | एकेन्द्री मार पंचन्द्री बचायां यम नहीं विच उपर पर सटा से इप्रान्त  | 33         |
| २४६           | इसी स भी परूपणा तो दुशीसिया कुपान हुव सो करे                       | 33         |
| २१            | रंडे म करी संवाद महीं मर्ज समायरे                                  | 33         |
| २४१           | न्याय न मानें विसनें पानरी करना उपर नगारा रो इष्टान्त              | ₹          |
| २१२           | धार्वा री निंदा करे सोकों ने मेमा कर तिन उपर नागा रो इष्टान्त      | <b>t</b>   |
| २३३           | वेदमी तू तो भगवान रा स्मरम कर                                      | <b>१</b> १ |
| २१४           | मुपानदान की तीर्वकर गीत कवे                                        | <b>t</b> t |
| २४४           | कुपार्वा ने पोक्या बारो कांद्र विगड जमारो विवडतो दिसे है           | <b>₹</b> ₹ |
| २१६           | विष चरवा में भर्म हुव ते चरवा करवीय नही                            | ₹ ₹        |
| २१७           | संसार नो मोइ मोलकायका उपर काल भवन्या में मूमा रो इप्रान्त          | ₹ ₹        |
| २१⊏           | मंसार ना मुख इसा काचा : हेमराव की मे समझावय                        | ₹ ₹        |
| २४१           | . स्वामीनाव मन मे नापसी री मास्तो सरी                              | ₹ ₹        |
| २६            |                                                                    | ₹ ¥        |
| २६१           | पहल्च रे मधेस रिक्षि नहीं                                          | t Y        |
| २६२           |                                                                    | \$ X       |
|               | । वोरावरी सूंमाठी कृति को लेको के नहीं<br>-                        | \$ X       |
|               | प्रेनी कर कहा। महारा प्राप नूटमें भीरा में पोश्वको                 | * *        |
|               | १ दुःच उपना सोक निमापात कर दिन उपर यम चातरे सोहा रो ह्यान्त        | <b>१</b> १ |
| ₹1            | ६ ठाकराक मान राघर नो पानी साबुने केनी के नही                       | 1 4        |

| २६७         | इसो झुठो धर्म जासमी कडे है                                     | * *         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
|             | मान कहो सो बात औक पित्र केई बोल ग्राह्म नहीं                   | ₹ <b>₹</b>  |
| २६१         | मिच्यात रो रोज सरम्या विना कोरा सुविवो न बाय दिय पर भौपव       |             |
| •           | रो इप्रान्त                                                    | ₹ ₩         |
| ₹•          | सूर्य में सड़ हुव दो म्हारी बुरजी में सेह हुव                  | 6 A         |
|             | मका बढी ता पिन पुरानो संग सोडे नहीं विनयर सुमुसा नो हड़ाना     | <b>₹ ₩</b>  |
| _           | माहै कंदरो नहीं ती चर्दरा मार्च भाग                            | t =         |
|             | मुद्दे उपमार हो वकाव रो है                                     | <b>t</b> =  |
|             | वकान तीन तीन कार वांचता                                        | t =         |
| २७४         | मा वात भारमसबी स्वामी कव्हिता वा                               | ₹ <b>₹</b>  |
|             | विकान को सा वर्ग से पद्मेश करो                                 | <b>?</b> &  |
|             | वारे मेलन काइदारा त्याम 🛊                                      | ₹ €         |
| ર્⊌⊏        | रोबादिक स्पना बाढ़ो रहगो विग पर ऋग मिट्या रो रप्तान्त          | ₹ E         |
| २७१         | भरता रा समद्रष्टी वेनता रो है                                  | <b>₹</b> ₹  |
| २           | मुखा मनुष्य काम भाव तो साचु प्रकृत्य रे काम झाव                | <b>₹ †</b>  |
| २८१         | सुई कररको सङ्ख्य रा बका पाडिहारा रात्री रहे तिक में बोप नहीं   | **          |
|             | बारे तेले बाबोटो मार्य तो संबारो करयो                          | 111         |
| २६३         | मुद्र रीत प्रमाण जाले ज्यारा वांद्या कोद् ववीने नहीं           | * * *       |
| २५४         | महाइत मार्व चौमासी दग्ड मान तिनरो त्यान                        | ***         |
| २ १         | साथबदान में वर्तभाग कान विना पिय मून राखनी तिय पर इडाम्त       | * * *       |
| <b>२</b> <६ | सामु सामादक नहीं पडाने                                         | <b>११</b> २ |
| २८७         | नान्हों बासक समन न झाद कितरे बाप री मूंबा बाबे                 | ११२         |
| र्मद        | देखादेख कार्य कर विश्व उपर जनां टीपचां नी बृष्टाचा             | ११म         |
| रष€         | ना करनी यारी पूंडी जासी कार्ड                                  | <b>११</b> ९ |
|             | साथा में विद्रार वे मुक्त कामा रा बोच                          | ξţΥ         |
| २९१         | केनें बरको लेके ए नाउ ठो नवीन सुनी                             | \$ ¢ ¥      |
|             | भाग फुरमानो तो हैं सनुरुम नरां री पोनर कर                      | \$ \$ X     |
|             | मुरा री कीमव पर वाकडी री बांडी रो कृष्टान्त                    | ११६         |
|             | म्हरिकरकी मूं कोई कान कहे विच पर माहर क्यास नो कुटाना          | * * *       |
| <b>२१</b> ३ | . योग समावेती पित ग्रहस्य विचे साह्या है तिक स्वयर होगा नाता र | _           |
|             | <b>पृ</b> ष्टाव                                                | 444         |

| २१६        | वर में भाव बिना हुंडी सीकारनी मावे नहीं (जी वहों सो कारक         |             |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
|            | काइ रो उत्तर )                                                   | 225         |  |  |
| २१७        | भम तो दया में है                                                 | ११५         |  |  |
| २१५        | सामपनो नेइ सुद्ध न पासे सने माम गो माम भगने तिम उपर मूंकडी       |             |  |  |
|            | रो स्पान्त                                                       | 355         |  |  |
| 335        | गारड कहै डाकवियां ने प्रभाते मीमा काटा में वालसा कर पसका         |             |  |  |
|            | <b>डाक्नी</b> यां रे पड़े                                        | १११         |  |  |
| *          | भापरी भौत में पीकियो हुद जद अनुष्य पीक्षा पीक्षा नवर भाव         | ११६         |  |  |
| 1.         | बोसा बुद सोटा युद उपरे तीन नार्वा रो दुष्टान्त                   | <b>१</b> २  |  |  |
| ₹ २        | रोटी रा बास्ते मेव पहरे त्यांने कहे सावपनी कोलो पासको दिग पर     |             |  |  |
|            | स्ती रो दृष्टान्त                                                | <b>१</b> २  |  |  |
| 1 1        | कुनुरां रा पश्चपाती ने सामु मुहाब नहीं तिन उपर ताबबासा रो वरान्त | १२          |  |  |
| <b>4 Y</b> | महे काढी महिका रा ज्योदमी हो                                     | १२१         |  |  |
| <b>4 X</b> | क्किन ने सरका भाषार री डाला प्यापी नाने                          | \$56        |  |  |
| 11         | निसान चाट हाय है                                                 | ***         |  |  |
| * *        | भाषरो इसा साकडो भारग किलाक वप वासतो दीत है ?                     | १२१         |  |  |
| ₹ ¤        | भाषाकर्मी बानक में रहे सन वर क्षक्या कहे तिन उपर क्टाल           | १२२         |  |  |
| 3 8        | <b>एवे तो सप कर है</b>                                           | • २२        |  |  |
| 4.5        | समा में मिन्न मापा बोस्या महामोद्दनी कर्म बंध                    | <b>१</b> २२ |  |  |
| 111        | न कराको तो उना मे सराको क्यूं                                    | <b>१</b> २२ |  |  |
| 1117       | म स्यौ हो बाप स्यं करो                                           | १२३         |  |  |

## धी मानार्ग विनद्द हान महार जवपुर भिक्ख ह्यान्त

नून्दी में सवाईराम ओस्तवास वर्षां करता भिक्तु क्यो : गाम मेंसरा मूद्या आगे पनो वारो नाक्या ओगास्तो करें। सब तेद् करें मौनें दक्षि क्यो। वैराजी थयो। तब स्वामीजी क्यों में दक्षि वयां म्हारो झान वारो वाय। इस क्यां राजी ययो। पसे सवाईराम गुरु किया।

पन्ना सवाईराम ने ज्यों में तेरापम्थ्या में मूँ बाव दिया
भूँ कावा। बद सवाईराम बोस्यो : दोया रे मगदो सागा एक अने तो
पोतारो पर कृष्णार पुन कियो। दूबो कियो करतो दरे। पर को
बावतो करें सो बोस्ता दरें। वें बारो पर कृष्णार पुन कियो। साम
पणारो जावतो नहीं। सो मन आवे क्यूँ बोस्तो। इस कही कम्द की यो।

पक दिन चरचा करतां सवाईराम ने क्यों ः वें म्हाने वोषील करों, पिण बांरा गुरा ने पिण किंदारिया रो दोप लागे हैं। अब सवाईराम क्यों एक राजा रो प्रधाम राजा रो माल लावे नहीं, पिण दूजा प्रधान होगी। सो राजा कने चुगली काशी ए प्रधान आपरो माल तड़ाने हैं। जब राजा दोपों में सेलाकर पूक्यों। तब ते चुगलकोर करें लावड़ा में दरवार रा पाना स्याही केंकणा दीली। जह प्रधान क्यों : पामा स्याही केंकणा दो भणवाने दीली है। प भणिया राजा रे इन्न काम आवसी। राजा सुजीने राजी थयो। चुगल फीटो पल्यों, चुगल मूठी बाड़ी काशी अजहुँदो बूँचणो काहयों, क्यूँ यें किंजाड़िया रो दोप बदाबों सो वें पिण मूठा हो।

1 5

पाछी में भिरायकी स्वामी आद्या छेड़ सै एक हाठ में ठहर्या। सो दमनाथकी रूप हुकान बाखा रे घरे क्लाइ ने क्यो। ए कादी सुद नमपू ताई साथ नहीं। तद तिण बाद स्थामीकी ने कहों। म्हारी काका बही।
तद मिक्कु कहों। भोमासे में पिण तूं कहसी अब परहा जासां। जब बाद कहों। मोन था सरिकां कहि गया—भौमासों सागा पर्छ जाय नहीं तिण तूं भाका नहीं। पर्छ स्वामीकी आप गौबरी कठ्या। व्यूपुरिया बाजार में एक मैदी बाबी। धाप थठा ने साथा ने मेख उपगरण मंगाव सिया। दिनें बंबा रहें। रात्रि इंडे दुकाम में बसाण देवें। परसदा घणी होवें। छोक पणा ममक्या। उपनाथजी सिक्यावर ने घणोई कहों—ये आगां क्यू दीपी। प अवनीत निन्दब हो। जब ते कई—काति सुद्री १५ ताई ना कहुँ मही। पर्छ थोड़ा दिना में मेद पणी साथां भी पहिली क्वरिया तिल हाट रो पाट मागो। सिक्इा मणा बोक्त पहचा। प बात स्वामीकी सुण कहों। म्हाने हाट सुद्राई त्यां कपर सद्माय रा स्वभाव भी सहर बाबारों ठिकालों, पिण महा सूं वा उपगार ईज फीको ऐसा लिमावान।

₹

पीपाइ में भीकणशी स्वामी न रचनाधशी रो साथ श्रीवणशी करें साधु रो काहार अलग प्रमाद में है। जद स्वामीश्री बहो। भगवाम री आज़ा है सा काम चाका। पिन श्रीवणशी मान्यों नहीं। फेर स्वामीश्री पृष्ट्या: साधु आहार करें सो काम चोलों के लोगा है श्रीवणशी बांक्यों: साधु आहार करें दे सोटों काम, सागी ते चोकों काम। दिशा आदि जातां मिसे वर स्वामीशी पूछ श्रीवनशी ! साथे काम कीया के करनो है ! इम चार-चार पूक्षा सातरियों। करें—मीलज़शी। साधु आहार करें सो काम चोलों इहै।

8

कराधीया में भीत्रजबी स्वामी रो मित्र गुसाबी गामर्थो। विजन सवामीबी पृष्ट्यो। गुसा। बाद लेती कीची। हाँ स्वामीनाथ कीची। बामीबी पृष्ट्यो उपव लवत कीकर दें १ अद गुमाबी बास्या: स्वामीनाथ। रुपिया दश सागा कोवक इस रे भादारा कोवक निमाणरा कोवक बीजरा। सव दम रुपिया सागा। स्वामीबी पह्या: पादा कितरोक आयो १ जव गुक्क क्या रवासीनाथ । दिष्या दशक रो मास पाको आयो । इतराक मिया का मूँग इतरोक चारो, इतरीक पाकरी, सब रपया वरोक रो मास पाको आयो । सागो जितरो तो चा गयो, लेती वापरी में तो चूक मही । अद स्वामीसी बोल्या गुका । दश रुपिया कोठा री मासी में पहिया रहता वो इतरो पाप दो स सागो । इसो आरम्भ वर्ष की या।

4

देस्री मों नाथा माधु स्त्री करी मां झाइ दिशा सीथी पिण प्रकृति चरही आसी तरह आज्ञा में चासे नहीं। तीन वप आसर टासा में रहा। पर्से टासा बारे निक्स गयो। कने हुंता त्यां साथां स्वामीओ ने बाय नहां साथों हुर गया। जन स्वामीओ नहां किणहिरे गूंबहों दुग्ना पर्यों ने पर्से कर गया ना उराजी हुने के बेराओं है। जन कहां राजी हुने। ज्यूं दुग्नदाइ हुनों बेराओं पा नहीं।

Ę

राग इप कासम्प्रायवा स्वामीको हटनात दिको। किलहि हाबरा र माया में दीयी। जद ता साक कपन कोसमा दव। महा भादमी साहरा माया में क्यू द। अने किलही हाबरा मां हाथ मं सादू दिया। नया मूसा दिया। कपन काई बरजं नहीं। आ राग आसम्बन्नो दाहरा यन ऋषेप आसम्प्रमा मोहरा। तिज सं कीतराग वहा पिज पीतद्वेप म कमा। राग मिन्ना द्वेप ता पहिसाहक मिन्न जाय।

ø

जयमन बीरा टासा माहि यी सबत १८४२ रे झासरे गुमानजी दुगरासजी पमश्री रतनजी आदि माहै ज्ञणां मीक्स्या। यानक नित्य पिण्ड क्यासरा पाणी बहिरणा आदि हाड मदा सापपणा पक्त्या पिण मर्या वा बाहिज पुन री। जद साक कहिबा सामा: भीग्यज्ञी भीडस्या ज्यू पिंद नीक्स्या। जद स्वामीजी बाह्या: सिराइना राव बार्सी पास्त्या ग्यू किया है। वर्तेपुर, जेपुर, जोबपुर, वास्ता रे पाससी आपरिङ् पाससी वणावो। इस विवार वास वाब ऊपर झायां करी छाछ वस्त्र कोडाय पाससो वणावा। पास्त्री रो वास तो सांक सहित वक्ष पणे हुवे, तिणमें ता समसे नहीं अने मां पास्त्रों वणायों से पाबरों वास पास। विपरीत पणे दीसे। पर्वा पास्त्रा में रावनें वसाण इवा लावा नीकस्या। साथे मतुप आगे पारे भणा गाम वारे आया। स्व कोत को र करी झायां विज्ञाम सिया। जद करसणी बोह्या अठे मां वास्त्रों र मां वास्त्रों। होइरा छोइरी बीह्या। जद स्रांता वाकर साथे हुँता ते बोह्या: मां वोस रे मां वोस रावजी है रे रावजी। जद करसणी वोस्या वृहगा वात रावजी मर गया। में सो रावजी री मा वाणी थी। जद वाकरां करसण्यां में कहों अपपुर बोधपुर, वदवपुर वासा र पाससी तिणस् परिङ् पास्त्रों बणायों है। सो रावजी कठे इवा सावा जाया है। कद करसण्यां कसो डोस सरिकों वर्षे वणायों १ स्वामी ची कहों नेसो सिरोइना रावनो पाससी जिसो वां मवो साथपणो पणकवा है। पिण सरधा सोडी। बीव सवावा पुन सरवे। सावय दान में पुन सरवे विणर्स समस्त्र वारिज एक ही नहीं। \*

<

गुमानजो रा साथ हुर्गदासभी विणमें भी सजदी स्वामी पद्मोः से आधादमीं थानक में दोष वतावता सद व मानता मही अमें अबै दणमें छोट्यां पछे बर यानक निषेतवा छागा। सद हुगदामजी बोहवा रावण रा समराव रावण न स्रोटा आणता था, पिण गोसी राम कानी बाहता। वर्षे रणां भटा हुंता अब गरें पिण थानक न निषयता। अने म यामक निषयता अद गरें होष करता।

•

गुमामत्री रो साप पर्मत्री हमत्री श्वामी में बाहरो : इसत्री शीन गूँबहा बघता हुंगा ते भाज पाह ग्हारपा। जह देसत्री स्वामी बद्धा : इया माहि धी मीक्सने बचा माघपणी पपरपा म ना पना हिन थया सनें तीन गूगदा

**\*** \*

एक गाम में स्तामी की कतर्या। अमरसिंह ती रा हो साथ, इसरहास थी को बीराम थी, आया। तब कर दूया विद्या स्वामी की जाय कमा क्षम पृष्ठा। अणुक्रम्या आजने कि जहीं मूला मरता में मूछा हिया, तिजमें कांद्र हुयों । जह दवे बोह्या इसो प्रस्त मिक्र्याती हुवे सो पूर्वे। वह स्वामी सी बोह्या पृष्ठणवाको तो पृष्ठ की बी। पिज कहिलवाका क्ष्मी मिक्याती हुवे तो मत कहो। बद ते बोह्या में ता कहा कां-मूछामें पाप। जद स्वामी जी कहा। मूछामें तो पुरुष पाप हो मूं है। पिज मूछा अणुक्षेपा आपनें सुवाबों के मिन कहे। जद कहा। भिन्न कहें सो पापी। के पृष्ठा के पृष्ठा कहें सो पापी। के पृष्ठा के पृष्ठा कहें सोई पापी। कर स्वामी की के पृष्ठा के प्रमुष्ठा के

**१**२

पानी में यह अयो मीलपनी स्वामी मूँ बरवा करता हैं यो अंबतो वाने। कर्दे - बारा भावक इसा तुन्ती सो किपादी रा गाना माहि की पासी मही कारो। पाने विपरीत बोस्यां स्वासी मीलपनी बोस्यां भारा ने स्वारा मत करों। समर्थे वात करों। जब कायक मजीक कायनें करें क्षें समर्थे वात करों। तब कायक मजीक कायनें करें क्षें समर्थे वात करों। तब कामीजी बोस्या एक अयो संखड़ा सूं पासी लापी। वोष जणा मारग जाता करनें देखी। पासी कारों ते किसोयक ! क्षेत्र मीलजीं बावहर देवसोयक ! क्षेत्र से महाव क्यम पुरुष मोलजीं जायहार देवसोय मं जायहार, द्यावंत। यथा गुण कीमा। नहीं कारें जिसो महावापी महातुन्ती गरक रा जायणहार। जब स्वामीजी वजी वें से बारा गुज कोन् जणा जाता हा। कपरी पासी कुन कारें। जब द बोहमी। है कारों। धारा गुज कोन् जणा जाता हा। कपरी पासी कुन कारें। जब द बोहमी। है कारों। धारा गुज कारे के मही। अब दही वह क्यानें कारें। इपे तो साधु

दे। जन स्वामीजी कहा। मोझ देवलोक रो खाणहार वो सू ठहरूयो। यरि छेनै नरक सावणहार वारा गुरु ठहरूया। जब मणों कन्छ हुवो। साव देवा समर्थ नहीं।

१३

किण ही कहा आहा भीताणजी। बाइसहोसा वासा यांदा स्वागुण कार है। जह स्वामीसी कहा स्वगुण कार है के पास है ? जब ते बोस्पो भवगुण कार है। जद स्वामीसी कहा भोनी कारता। कांग्रक से उपे कार । कांग्रक में कारा। महारे सबगुण कारणा इस है।

\$8

पीपार में कितरा इक खणा मनसोबो करनें पृष्ट्यो—मीक्षणधी। कोक में पूँ कई छै—'सात-सात तो देस्यूँ अने एक-एक गिणस्यू', तेइमो अर्ब कोई । यद स्वामीबी कहयो पतो पापरो अर्ब छै। सात सुपारी देवे अमें पक सातो गिले। छोक सुलनें बादवर्ष थया।

24

मीलणवी स्वामी बेस्री जाता पांगराबनां मदासन मिस्या। पूस्यो पारो नाम कार १ स्वामी बोस्या महारों माम सीसन। जब ते बोस्या मीलज तेरापन्थी से तुन्हें १ सद स्वामी का बद्धा हाँ उपेही ता। जब ते का घरूर बास्या थारो मूँ इहो दीठा मरक जाम। विवार स्वामी श्री कर यो थारो मूँ इहा दीठा १ जब स्या करों महारा मूँ इहा दीठा देवसोक ने मीस जाय। जद स्वामी की कह्यों कर या यून करों—मूँ इहा दीठों स्वय मरक बाय विवा थारी कहिणों रे केंने थारों मूँ इहा वो महें दीठों सो मास ने देवसोक सो मह जारया। जन नहारों मूँ इहा वे दीठों सो यास ने देवसोक सो मह जारया। जन नहारों मूँ इहा वे दीठा मो थारी फाहिणी रे सेने वरि पामें नरक ईन पडी।

7 6

सबत अठारे वैतालीस र वर्षे पीपार कोमासो कीमा। इस्तुती कस्तुरा की हो दिना अगु गाँमी, तिक रे परका करना अटा केटी। पट अगु

गाँची ने बहरों सीक्षणमी री मद्दा मोटी। हिण ही माबब ने बासवी दोषा में ई पाप करें। किण ही गृहस्य री बासती चोर के गयो विण में ई पाप करें। इस चोर ने बावक सरीको गिजें। तब सगू गाँची स्वामीसी में प चाव पूर्वी। एक न्याय किस १ सब स्वामीजी कहां। उर्जाने पूर्वणो धारी पछेबड़ी एक हो चोरनें से गयो, एक ये भावक में दीधी थाने किण बावरो प्रामित्वच धार्में शो को चोर के गयो विजरो प्रायश्चित्त म करें अने भावक में पछेबड़ी दीधी रो प्रायश्चित्त करें हो स्वारी केले इस देवों कोटो ठहरूबो। पछे बगू, गाँची क्यानें झोडने स्वामीकी में गुरु किया।

१७

संबद अठार पैंडासीसे पीपार बोसासे पजा होक समक्या। बगू गांधी पिण समक्यो। क्रियरों रे भावका ने दोरों घणों झागो। वब डोक करें। मीसज्जी जगुनी समजता बीजा ने इ दोरों छागों पिण केंद्रसीनी छुजाबत ने तो दोहरों पजों इस छागो। सोच घजों करे। बद स्वामीजी कहों परदेश में बस्पारी सुजावजी आयां सोच तो घणाइ करे पिज डांबी कांचरी तो एक बजी पहर।

१८:

तिणदिव चोमासे वकाण सुजर्ने छोछ राजी घणा हुनै। कोई हो धी करें रात्रि पणी काई सवापोहर होडपोइर। जब स्वामीजी कहें दु सरी रात्रि मोटी छकाने। विवाहादिक सुक्त री रात्रि कोटी सकाने समें सभी छोम मसुप मूँ पा वे दुक्त री रात्रि घणी मोटी सकाने। क्यू बकाण म गर्मे ज्वानें रात्रि भणी मोटी सकाने।

23:

तिपदि जोगासे देव जनाण तो नदि सुणें अने असगा देठ निदा करें। जब किजही दक्षों भीसणजी। वे तो बलाज देवो अने ए निदा करें। जब स्वामीजी कड़ यो स्वाम रो स्वभाव माकर वाक्या रोवज को पिज यूँ म समसे या माहर दिवाह री है के मदारी हो। वहाँ ए जैं ए कार्य ----- में कानरी बाव आबे, विणर्स् राजी शोणो जठेश रह्यो अपूठी निशा करे। यारे निशारो स्वभाव छै विणर्स् कॅपी स्के।

₹•

विज पींपार में एक गैवीराम चारण भगत बयो। ते छोकांमे प्वावै।
भगतां ने छापमी जीमावै। विजने छोकां छीकायो त् भगतांने छापसी
बीमावे विजमें भीकणबी पाप करें। चन ते गेवीराम घोटो हाथ में छे
गूपरा धमकाव तो स्वामीबी करें आयो। करें हे भीकण वावा। हूँ मगतांने
छापछी चीमाकें सो कांद्र हुवें १ स्वामीबी चोल्या छापसी में जैसो गुछ
घाछे जैसी भीठो हुवे। इस सुजने घणो राजी हुवो। नाचवा छागो।
भीकण वावे मछो जाव दोधा। छोक बोल्या भीकणबी पहिछा वत्तर जाले
घड़द राह्यो हुँतो।

21

सन्त अठारे तेपन सोजत में नोमासो कियो। छोका घणां समक्या। वन किनिह क्यो: भीकणजी। तपगान तो आद्या कियो। घणां में समक्षाया। वद स्नामीजी वोस्या सती कीथी पिण गाम रे गोरने है सो गया आय म विद्या तो टिकसी नाकी काम कठिन।

**२२** 

स्वामीकी नीकस्या। साघवियां न हुई तठा पहिछां किणहि कह्यो : धरि वीरथ सीन ही अ है । आह् है पिण साहो है। अह स्वामी जी बोस्या लाहो है पिम घोगुजी रो है।

२३

रंगों में पत्ताण वाचता आधार भी गाया मुणतें मोतीराम वोहरो बोहयो :
भीपनती। वादरो यूदो हुवो है तो हि गुसाब लेसजी हो है नहिं। अर्थू थे यूदा
पना नाहि थीजाने निषयणा छोड्या महिं। अद स्वामीजी पोस्या: धरि
वाप हुंदगे छीसी थरि दादे हुँदगा सिसी पाटा पाटी थेइ संदेश्या कोइ
नहीं। दीपचंद मुजात मन में घरो देई आपरा हेत् मित्राने कह्यो—भीसजजी

रो वचन इस्रो निकक्ष्यो सो पाडा-पाटी समेट वो दीसे है। जब स्था आप आप रा रुपइया स्थाब स्त्रीया। पर्छ बोड़ा दिना में परवार गरो। पटा पाटी सोबट सिया।

28:

रीयां में अमरसाहत्री रो साधु विक्षाकृती स्वामीशी कृते आव बोहनो सूत्र में अन्त पुण्ये पाण पुण्ये आदि तव प्रकारे पुण्य कहूमा है। मगर्वव प्रदेशी री दानशाक्षा कही पिण पापशाक्षा न कही। मगर्वव अन्त पुण्य कहूनो पिण अन्त पाप म कहानो। अर ये दान दया कठाय दीशी। स्वामीशी बोहना अमुकंपा आपने कोई ने सेर वाजरी दीशी विजमे के वो पुण्यक है जह बाहमो: हम क्या आणे। हम वो मंदिया कांचते। हम आगर के पाणी पीथ। इस दिही के पाणी पीथ। यद स्थामीशी बोह्या । विक्री आगरा में हो गार्था करें। इस बाव में कोई सिआई। सूत्र मण्या हवे वो कहो। इतके रतनशी जिले आयो। य वाव सुण विजने मियेशने बोह्यो : वो डीका पह गया हो वो भागा एक दाला में क्यार पर्याय क्यार प्राण वे सुवाया पुण्य कहा हम हसी अने में मुंहपती बायने क्यू कोटी हवा १ एकेन्द्र खुवाया पुण्य कहा हो। इस कथ्य कीया अब बाहतो रहनों।

२५

रीवा में दरजीसस सेठ कपड़ा री वीमती कीमी। रवामीजी बोह्या वें सामा रे अबें मोस लेड कपड़ा विद्रावा से नहाने करने नहीं। अब सेठ बोह्यों: बीजा तो लेबें। हूँ मास लेड बहिराबूं मोर्ते कोड हुवा है जब स्वामीजी बोह्या दर्जानं इस पूस हेंकों। अब सेठ बाह्यों कहिए में को मोस ले दिवां में हवे ही पापड़ करें पिय देवे तो उरहों। म्हारा पहिरच ओडज जोहिंसों कपड़ों आप सेवा। यह स्वामीजी बोहमा द पिय नहिं हमां। बीजा पित्र कपड़ों के गया मीस्वयंत्री पित्र स गया। कुल तार कारें।

२६

इरजीमध सेठ रागी थया जह रुपनायजी से ररजाजी सामु माडी भारतिया सह वाचवा छागो। भीशजजी रुठ समकहिये गार्ने काची पानी

33

से दियाई पाप कही में बेस्या में दियाई पाप कही को इल केसे आवक अने वेस्या सरीका गिल्या। जह स्वासीजी बोस्या ओटाजी छोटी मरने काचो पाला बारी माने पाया काई है। जह ते बोस्यो पाप हुने। जह स्वासीजी केर बोस्या । एक छोटी पाणी वेर्यामे पापा काई हुने १ जह बोस्यो सरी माने वेर्या सरीकी गिली काई १ जब पलो कट हुनो। छोक बोस्या आटेजी मा ने बेर्या सरीकी गिली काई १ जब पलो कट हुनो। छोक बोस्या आटेजी मा ने बेर्या सरीकी गिली।

₹o

बूंबार में स्वामी मीसणबी पासे भावगी चरचा करवा आया। वोस्वा मुनी में वार मात्र बस्त्र राक्तको नहीं। राक्ते ते परीसह की भागा। स्वामी क्रिक्षो परीसइ कितरा १ वव ते वोस्याः परीसइ वादीस। स्वामी बी क्यो पहलो परीसह किसो १ जब सा क्यो सुमा रो। स्वामीजी पूक्यो थारा मुनि आहार करे के नहीं करें? चन ता कहा एक टक करें। सब स्वामीकी कहा। योरा भुनौ प्रथम परीसह भी यरि हेको भागा। जब हे बोस्वाः भूल कागा काहार करे। बद स्वामीबी कहा मेंद सी कागा कपड़ी ओड़ी। विक्ष स्वामीकी पृथ्यो वारा मुनी पाजी पीवे के मही १ वव सा कहा पाणी पिज पीने। जब स्वामीकी कहा। इण केले बारे मुनी बूका परीसद की पिज भागा। अब ते बोस्या त्या सागा पाणी पीयै। सत् स्वामीमी स्झो सीवा दिक टाइवा मेरे पिण वस्त्र कोडा अने को भूक छागा अन्न सार्वाः त्या आगो पाणी पीषा परीसइ बी म मागै वो सीवादि टासवा बल राक्वा पिज परीसइ वी न मार्ग । इसादिक जनेक वरवा सूँ कट कीयो। दिवे वूने विन पणां मेझा होय ने आया। स्वामीकी विशा पभारता या सो साइमा मिस्या। करड़ा दोय ने बोस्या : म्दे तो चरचा करवा आवा ने र्य विशा जानो हो। क्यारी मूराणी देखने स्वामी श्री चोस्याः आज ता व कत्रिया रे मते आया दीसो छो। जन ते बोस्या : यामै किस तरे सनर पड़ी ?

₹₹

मानीपुर में भाषा तो यणां समक्या सो गोनरी गर्मा करें जाणां पनारो। वायां गे मन नहीं। जब मायां वायां ने कहां सगकां में सिरे हों मस्तक, देही में कवरता पग। यति पगां में तो मानो देनों फेर बोका री किसी गिणत १ इस कही नें समस्ताय स्वामीजी नें माही केन्नाय नें वहिरानो। प कसा पिण मायां नें स्वामीजी सिकाइ दिसे।

38

काफरका में साथ सोचरी समा। एक जानजी रे घोवज विज विरावि नहीं। वहीं—देवें जिसी पावें सो घोवज म्हांस् पीवजी कार्य नहीं। साथीं आव स्थामीजी ने कसो एक जाटजी रे घोवज मोकको। पिक हम करें। वह स्वामीजी पधार्या। बाद ने बसो धोवज विद्याव। सब से बाद करें। जिसी देवें जिसी पावें सो घोवज म्हांस् पीवजी खावें मही। बद स्वामीजी बसो गाय ने चारों देवें नासे संव्य देवे क्यूं साभाने घोवज दियां आगे सुब पावें। देम सुजने बसो स्थों महाराज। पर्छ घोवज सेद ठिकाजी पधारया। कें

14

38

केमवा मं एक बाई वर्ष श्वामीजी प्रधार ता सायपणा तेर्जू। इम बाव करवा करें। पर्छ श्वामीजी प्रधारमा। प्रमक्ता सूँ बाई में ताब बढ़ रायो। मांमी बराज करवा बाई जब श्वामीजी पृत्यों कोत्र भयो १ में वर्षे वाले हैं। जब रा राजा करती कई श्वामीजी। आपरा प्रधारमा हुया में मानं ताब बढ़ें रायो। जब श्वामीजी पृष्ट्या विश्वादा घ्रमका सू भान ताब म बहुवी रैक। अब विज कहारे मन में आइ तो सारी। जब स्वामीकी कहारे मू भसको पड़े तो विक्षा रो काम जाव जीव रो है।

# : ३७ :

नेरवा रो पशुरा साइ स्वामीकी में दक्षो : महाराज ! साधपण रा भाव करें है ! बद स्वामीकी कक्षो थारी हीयो काचो है । घर रा पुत्रादिक रोवे वद घेद रोवणा काम बाबो तो पक्षे काम कठण ! बद त्यां कक्षो थांसु तो आय बावे । बद स्वामीकी कक्षो सासरे आयो छेवा जमाई सावे अद त्यी तो रोवे । पिण वणरे देखादेख समाई रोवा काम आवे घद छोक में भूदी छागे । क्यूँ साधपणो छेवं बरे चलरा न्यातीका रोवे ते तो आपरे त्यार्थ पिण वणरी देखादेख दीका छेणवालो रोवा काम बाबे तो वात विपरीत ।

# १८

पीपार में स्वामीकी गोषरी प्रवार्या। एक बाई इम बोकी: मीसवजी री भद्रा की घी तो प्रवरो घणी मर गयो। बद स्वामीकी बोक्या बाई ! स् डी बाइक इब दीसे। धारो घणी किणस मूबो १ त् वो भीसणजी री निंदा करें है। बद बोर बायां बोकी भीषदाबी पड़ीज छै पड़ीज। दिवारे कव काणी पढ़के घरमें न्द्राम गई।

## 38

भाइता में क्तमाजी हैराजी वाक्या भीखणजी में देवरा नियेषा हा पिण झाने तो पड़ा-बढ़ा झत्येमरी कोड़मरी त्यां देवझ कराया। जब् त्यामीजी बोह्या बारा पर पचास हजार रो हैरो ययां देवझ करायो के नहीं। जब ते बोह्या है करावूं। जब स्वामीजी पृष्ट्यो धामें जीवरा मेद गुण स्थाम उपयोग जोग तेज्या किती ? जब ते बाह्यो : या तो मोर्ग सबर महीं। जब स्वामीजी बोह्या इसा सम्मूणा झानेड़ हुएसा। हेरो मिह्यां

#### : 8. :

भाइत्या में नगत्री साब्धजी रा केंगे बोस्यो : मीलभर्की तस्तुत्तरी में 'खा' कितरा ने 'खें' कितरा १ जब स्वामीजी बोस्या भगवती में 'का' कितरा ने 'कें' कितरा १ 'का' कितरा ने 'खें' कितरा १ जब कच्ट हुवो ।

## 86 :

कियारी पृथ्यों मीखयारी ये पूँ कहो यक महाहत मागा पांचूर मागे थी यू साथे पांचू किम भागे हैं जह स्वामीकी बोस्या: पांपरों पर्व हुने बन संसार में ह बीद हुन मोगते। जिम पक मिछान्यर में राहर में किरती पांच रोटी रो आटो मिह्यों। रोटी करवा आगे। एक तो रोटी क्तारन कुन आरे मेछी। एक रोटी तवे सिके। एक रोटी सीरा सिके। एक रोटी रो ओयो हाथ में। अने एक रोटी रो आटो कठोती में। एक इन्तो आयो सो कठोती में एक रोटीरो आटो ते छे गयो। तिम इन्ता आरे मिक्यारी म्हाठों। हेठे पहियों सो हाथ माह को छोयों पूछ में मिछ गयी। पाछों आया देते तो कुछा आरे रोटी पड़ी हुंती ते सिनकी छे गह। तवेरी तवे वस गह। सीरा री बरीरा वस गह। हम रोठे एक महाहत मागा पांचू माग आहे।

#### t 98

स्वामी मीकणकी वीकाई प्रवादका। गाम में कोक लुगाइके प प्रणो करे।
बाहार पाणी री संक्षाई। जब स्वामीकी साथां ने वक्को : मासकमण हर्द रहिवा रा माव है। वब साधु बोक्का : बाहार पाणी री सक्षाइ प्रणी। प्रणा कोक साहार दे नहीं। जद स्वामीकी एक गोवरी को बाहरका गाम री करावे। यक गोवरी बहेर री। एक गोवरी महावमां री करावे। सो स्वामीकी गोवरी कठ्या पिण कोकां रे बदोवस्ती भीकणकी से एक रोठी देवे तो इन्यारे समाइ दंव री। जठे बाय बठे बाहार पाणी री खोगवाइ पृक्षां कई महे तो बानक माह समाइ करा। एक बाधना साहार पाणी री खोगवाई पृक्षां कई न्हारी यजह बाकन समाइ करे। सो श्रीकणकी से रोडी दिवां नजंदरी समाइ गरु आये। पहची कॅपी सरघा। इम फरुइ मायो दे देवे फरेइ बाइ दे देवे। कितरायक दिन नीकस्या। रुपनाथसी ने सबर हुइ सद जोपपुर मुँ पाल्या आया। छोक बलाण सुणवा आया पिण साकीदरा विहार सूं रुपनावजी नें ताब बढ़ गयो। कने ठोट बेखा ने स्याया ते बलाज दे जाजे नहीं। बद परिपद पाद्धी फिरी। बबार में केयक स्वामीश्री रो बलाज सुजवा छाग गया। पछे को इ कहे आपस में चरचा करो। पर्छ माझजा ने सिलाया म्हारे चेको अवनीत होय गवो सो ब्राह्मणां म दियां पाप करें। पछे ब्राह्मण स्वामी वी कर्ने आय बंदो करवा छागा। बद रामवन्द करारियो बोसयो वान दिया रुपनाथ की घम कहे तो पदीस मण गुहा री कोठी मरी है ते परही देऊ । बद माश्रण रामपन्द सारा रुपनावजी कने आया। रामपन्दजी रुपनाषमी ने कहा, वे भर्म कही तो पश्चीम मण गोहारी कोठी भरी है विका त्रांसणां ने गांठ बंधाय देऊ। कहो तो पूगरी रघाय देऊ। कहो तो भाटो पीसाय देक । कही तो राज्यां करायनं दो मण पणा रे भाटा रो लाटो कराय में प्राद्धाणां न श्रीमार्षे। पर्जो धर्म दुवे सो बतावो। बद दपनावजी बोस्या महें तो साम हो। महारे कठे कहणा है रे १ महारे तो मूम है। जद रामचन्द्र वास्या वरिनर्दि कद्यां तो दर किम कहसी ? या विचे तो उदे सोक्डा चारे। मोटा होयने कांड खोड़ां ने खगावा हो। परवा करणी है वा न्याय रो चरचा करो। यूँ कहीन पाछो आयो। स्वामी भी रे मास लमण दोवारी त्यारी धई। अब भारीमध्यी स्वामी ने रपनायश्री कने मेस्या भौरा मायक च भा रो कई है सा भरना करणी हुवे तो करो। अब रुपनाय की बोहबा किएरे करका करणी है रे १ पछे चर्जी कपकार कर चर्जा ने समकाय स्वामीश्री विद्वार कीशा।

63

कंटा क्या में १ भाषो बीक्षा सवार धया पित्र बाह्या महारे माता री मोहणी है सो माता जीवे जिते तो बीक्षा आवती बीसे नहीं। कितरांपक दिनां पछे माता आक्रको पूरो कियो पछे फेर स्वामीजी क्रप्येश दियो। यह बोह्या स्वामीको मगरे स्यापार करु हु सा मेरण्यारी सोहणी आगी। जद स्वामी जी को स्वा मोता तो एक हुती ते मर गइ पिण मेरे मेरण्या तो पणी सो कद मरे न कद थने दीक्षा आवे।

88

श्वा देपर भी लण जी स्वामी रूप्टंच दीयो। वांच अणी सीरमें चणी रो सेव बाझा। पांच सो मण चणी भी पता। पांचू बणी मवो की यो—पर में घन वो मीक्सो है यां चणारी दान धर्म करो। जब एक सजै सो मण चर्चा भिक्षार्यान खुटाय दिया। दूजे सो मण रा मृगद्दा सेकाम दिया। धीजे सो मण चणांनी पूगरी रंघाय सुवाद। चीचे सो मण चर्णा री रोट्यां कराव पासची काटो करायने जी मामा। पांचमें सो मण चर्णा धो सरावन दाथ क्याचारा स्थाग किया। सावध दान में पुण्य घर्म वह क्याने पूजी वे चर्णा घर्म कियाने वयो।

84:

विश्व म कपर स्वामीश्री हरू विषये एक बूढ़ो डाकरो मिछा मीतो पितरे। किलही अनुकरण आजने सेर लणां दिया। जब डोकरे किलहीनें कड़ों। एक खले मोने सेर लणां दिया है पिल बांत नहीं सो मोने पीस है। जब दूवी बाई अनुकंपा आजने पीस दिया। आगे आयमें किलहीनें बड़ों। मोने पक अले बमांत्मा सेर लणां दिया है दूजी बाई पीस दिया विषस् प् मोनें रोटी कर दे। जब दीशी बाई अनुकपा आज में खूल पाली पासने सेर जून री रोट्यां कर दीशी। ते रोजी काय दूम बमों। बोड़ी देर में दूपा धनी आगी जद आगे आयनें कई है वे कोइ बमांत्मा। मोनें पाली पाने। जब बोबी बाई अनुकंपा आजनें वादों में वादों में वादों में वादों में अनुकंपा आजनें का वो पाली पायो। एक उले बला दिया दूजी पीस दिया। दीशी रोज्यांकर विमायों बोधी पाली पायो सो बारों में घलों धर्म क्लामें थयों?

#### 84 :

बीकमंत्री रो केंग्रे कवरोबी बाडोर रो वासी सिरवारी में स्वामीबी कर्ने जायो। कर भीकपत्रों कडे १ जब स्वामीबी बोक्ना भीकप स्वारो नाम है। बद वे घोल्यों आपने देखवारी महारे मनमें पणी थी। स्वामीकी वाल्या देखों। पछे कबरोबी बोल्यों माने बरवा पूछों। स्वामीकी बोल्यां धं देखवान आया धानें कोई बरचा पूछों। एवं से वाल्यों कीयक तो पूछों। वह स्वामीबी बोल्या धारें सीजा महाव्रत रो द्रव्य केंद्र कारू मांव गुण बाई है। बद ते बोल्यों आ तो मोने कोई आवें नहीं पानों में मबी है। स्वामीबी कहों पानों फाट गयों अथवा गम गयों है तो कोई करस्यों ? बद ते बोल्यों महारा गुरा वाने घरचा पूछी जिजरों घाने बाव न आयों। बद स्वामीबी कहों धारा गुरा बरचा पूछी जिजहीं ज बरचा धें मोनें पूछा। क्यांनें बाव दियों है तो धानेई खांछा। जद कबरोजी बोल्यों थे तो महारे ते हों सो हैं बांसूं कठा मूं जीतूं ? बद स्वामीबी बोल्यां महारे तो इसा पाता पेंसा कोई चाहिजें नहीं।

80

बरेपुर में स्वामीकी करें। एक आया अने वास्यों मानै वरवा पृक्षों। वह स्वामीकी क्यों ये ठिकाण आयाने कांद्र घरवा पृक्षा ? वह बोस्यों कांद्रक ता पृक्षों। वह स्वामीकी क्यों ये सन्ती के असन्ती ? ते बोस्यों : हूँ सन्ती। स्वामी पृक्षयों किया न्याय ? जह ते बोस्यों मा, मिच्छामि दुक्क हूँ अमन्ती। स्वामीकी पृक्षयों असन्ती ते किण न्याय ? वह ते बोस्या मही २, मिच्छामि दुक्कां सन्ती असन्ती एक ही नहीं। वह स्वामीकी बोस्या ते किया न्याय ? वह ते रीस करने बोस्यों य न्याय २ करने महारों मत विकेर्यों। आतो यका हाती में मूको री देश वास्तो रहा।

86

महिता महिं स्वामीकी राजि रा वकाण वांचता। आसाकी नांद् पणी छै। यद स्वामीकी वक्षों भीद आवे हैं १ आसोकी योक्ष्यों महां महाराज। बार वार पृद्यों मीद आवे हैं १ बद ते कई मही महाराज। यद स्वामीकी मूठरो बयाद करवा वासते क्यात पुदी मूँ वकी पृष्टयों आसाकी। जीवों हो छै १ मही महाराज। वद स्वामीकी बोस्या: माता तो एक हुतो ते सर गइ पिण मेरे मेरण्या तो पणी सा कर मरे न कर धने दीक्षा आवै।

88

84

विशेष क्यर स्वासीजी हस्तांव दियों एक बूढों डोकरी मिक्का सांगतां फिरी। कियही अमुक्तमा जायने सेर बयां दिया। जब डोकरे कियहीमें क्यों पक अपी माने सेर बयां दिया है पिया दौर नहीं सो मोने पीस है। वन बूढी बाई अनुक्या आयने पीस दिया। आगी जायने कियहीने क्यों। माने पक बजे अमांत्मा सेर बयां दिया है दूजी बाई पीस दिया विषसू तूं मोनें रोटी कर है। जब वीजी बाई अनुक्या आय में कूप पायी बाकने सेर बूज री रोज्यां कर दीयी। वे रोटी द्याय तुम बयो। बोड़ी देर में त्वा पयी आगी जब बागे आयमें कई हैरे कोई अमांत्मा। मोनें पाणी पाने। वह बोबी बाई अमुक्या आप होया दूजी पीस विषा, तीजी रोज्यांकर जिमायां बोबी पाणी पायो। एक जजे बजा दिया दूजी पीस दिया, तीजी रोज्यांकर जिमायां बोबी पाणी पायो सो बारों में बनो वर्ग कियां बयों है

84 :

बीकमबी रो वेको कवरोकी वाकोर रो वासी सिरवारी में स्वामीकी कर्ने आयो। कर भीकपको कठे । वद स्वामीकी बोक्या भीकप ग्हारो नाम है। अद ते वास्यों आपन देनवारा म्हारे मनमें पना या। मार्मानी वास्या देनो। पछे कवराजी वास्या माने वरवा पृद्धा। स्वामार्जी वास्या या देशवान आया वाने कांद्र वरवा पृद्धा। तव त वास्या कांप्र ता पृद्धा। अद स्वामीजी बोल्या यारे तीजा महाप्रत रा प्रस्य नेत्र काम नाव गुल कांद्र है। जब ते वास्यों आ तो मान कांद्र आवे नहीं पानी में मंद्रा है। स्वामीजी बद्धों पानों कांट गया कर्यवा गम गया है ता कांद्र करस्या १ वद ते वास्या महारा गुर्गा यान वरवा पृद्धी जिल्ला यान वाद म बाबो। जद स्वामीजी कहा। यारा गुरा वरवा पृद्धी जिल्ला यान वाद म बाबो। यद स्वामीजी कहा। यारा गुरा वरवा पृद्धी जिल्ला ज वरवा से मान पृद्धा। क्यांन ज्ञाव विया है ता धानंद्र वाला। अद क्यांजी वास्या य तो महारे सेन्या रा दावा गुर हो सो हूँ थांसू कठासूं जीतं १ उद म्वामीजी वास्या महारे ता दावा गुर हो सो हूँ थांसू कठासूं जीतं १ उद म्वामीजी वास्या महारे ता दावा गुर हो सो हूँ थांसू कठासूं जीतं १ उद म्वामीजी वास्या महारे ता दावा गुर हो सो हूँ थांसू कठासूं जीतं १ उद म्वामीजी वास्या महारे ता दावा गुर हो सो हूँ थांसू कठासूं जीतं १ उद म्वामीजी वास्या महारे ता दावा गुर हो सो हूँ थांसू कठासूं जीतं १ उद म्वामीजी वास्या महारे ता दावा गुर हो सो हूँ थांसू कठासूं जीतं १ वद म्वामीजी वास्या महारे ता दावा गुर हो सो हूँ थांसू कठासूं जीतं १ वद म्वामीजी वास्या

80

वरेपुर में स्वामीकी कर एक आया अन पास्पा माने वरवा पृद्धा। जह स्वामीकी बक्का थे जिल्लाण आयान कांद्र वरवा पृद्धा १ वर् बास्या कांद्रक ता पृद्धा। जह स्वामीकी वर्षा थे मन्त्री क वस्ति १ है बास्था मूं मन्त्री। स्वामी पृद्ध्या किण न्याय । जह त बास्या मा, मिक्काकि बुक्ट मूं अमस्त्री। स्वामीकी पृद्ध्या अमन्त्री त किण स्याय । वर्ष वस्त्रा । स्रोण मिक्कामि दुक्ट मन्त्री अस्त्री गर्द्धा । जह स्वामीकी बास्या त किण स्याय । जह त राम करन वास्या य न्याय म्करन स्तरी मृत्र विरेग्स्या । जाना यका द्वारी मं मृत्री री देश वास्त्रा रह्या।

86

मोहन मोई स्वामीजा गांति श बनाय बांचना । आसाको भीद पत्री से। बद स्वामीजी वशा अद लाव है । सामाजी वास्पा महा महाराह। बार बार पृष्टचा में द आबे हैं । बद म कह मही महाराज । जद स्वामीजी मृत्रा हपाइ कावा वागन कवान पूर्वा मूँ बढ़ा पृत्या आसाजी 1.20%। हा के । मही महागात्र। 28

सामा मोहो मोही दात कीथी, अब खेससीशी स्वासी वोस्ताः अबै तो असौरामजी स्वासी खातमां वस कीथी दीसे है। अब स्वामीजी बोस्पा पूरी प्रतीय नहीं। आ बाद किणही असौरामजी ने भाष कहीं। स्वाने गसी नहीं। पर्छे ररजनगर कोसासो कीथो। तिहां स्वामीबी में अनेक दोव पानों में उतार आहार पाणी तोहता। जोसासा उतार्या स्वामीबी स्मूँ मिस्पा। तिदसीजी स्वामी असौरामजी से वहनां करवा दाकी स्मूँगया वब असौरामजी बोस्पा आपरि आहार पाणी मेस्ने महीं। पर्छे अप करने असौरामजी ने समस्ताया। अब असौरामजी स्वामीजी को असू कारने असौरामजी ने समस्ताया। अब असौरामजी स्वामीजी को असू कारने योहपा आप महारी प्रतीत म दीभी जिलसूँ महारो मन ब्वास पर्यो। खेदसीजी तो महारी प्रतीत कीथी। जब स्वामीजी बोहपा महै प्रतीत न दीभी तोही से सामा तो महाने इस कीया। गरीब साम तेतसीकी सारी प्रतीत हीयी तिलने मूठा कीथो। इस सुलनें राजी हुवा।

40

स्वामीजी पुर पदार्या जब मेथो साट आय वरवा करवा सागी। कासवादी दम कहें— मीलयाजी गाया में वो इम कहें—एकसड़ो बीव कासी गोवा मब पदार्थ में पाय जीव कहें विज लेके पांचसहो जीव कासी गोवा इम कहिजो। जब स्वामीजी बीक्या सिद्धां में जावमा एवं किटी कहें। कर मेथा माट बोक्यों सिद्धां में वो कासवादी जीव कहें सबवा सजीव कहें। स्वामीजी पूज्यों त्यां क्यार आवमा से कासवादी जीव कहें सबवा सजीव कहें। जब स्वामीजी योग माट बोक्यों क्यार आवमा ने वव जीव कहें है। जब स्वामीजी बोक्या सिद्धां में जावमा क्यार कहें वे क्यारों ने कासवादी जीव कहें हथा के की बोक्यों जीववों उपादेद ठहरूयों। एक सब स्वारी व्यवि ठहरी। इस कही समझायां। वे सुजने यथों राजी थयों।

48

मायापुर में गुजरमकजी जावक रे अने केसूरामजी रे वरवारी जड़वी थड़। आवक में आवमां गुजरमकजी वो आठ कई अने केसूरामजी साव करें। गूबरमछत्री बोस्या जारित्र आसमा मायक में नहां हुये सो मीखांदी रा त्यागरा कांद्र कांम १ इतसे स्वामीकी पभार्या। स्वारी माद्री माद्री अवशी देखने एक बणो नहां भागने हाने बादबीत कर सके नहीं सिणमूँ दोइ पासे बाबाट मेळ दिया। पछे न्याय बतायन दायान स्वामीबी समकाया। स्वामीबी कहां भावक में पांच चारित्र नहीं से सेवी सास बादमां इत्र कहणी अने त्यागनीं अपेक्षा देशचारित्र कहिये इम कहीने अवृत्ती मेटी।

42

गूतरमस्त्री सूद्रा शामीकी चर्चा करता पानों बांचन कोस वद्या। जन् गूतरमस्त्री क्या आप मोने सम्भर वताया। सब स्वामीकी असर वताय दिया अन बोह्या गूझरमस्त्री। बारे सम्बद्धत रहणी कठिण है आमता क्यो तिण्सूं। छोक सुजने आरचर्यथया। पर्छ मंतकास गूजरमस्त्री बोह्या— केस्रामधी आदि मायां ने—स्वामीकी कोर को भद्रा आचार चोला परस्या पिण नदी उत्तरया घर्म पावात ता स्वामीकी पिण कोटी परस्पी। मायां पणोइ क्या नदी बतरवारी आद्रा सूत्रमें मगदान टीची छै तिणसूँ पाय नदी। गूजरमस्त्रची धोल्या: होये वसे नहीं। अब सोक बोल्या भीकणशी स्वामी करयो घो धारे सम्बद्धत रहणी कठण है सो स्थन काय मिल्यो।

43

पाछीमें रात्रि पक्षाण कट्या पछे स्वामीकी तो बाकाट कपर बेठा। अने वो माया हुकान हुठे क्षमा। बरबा करता २ दायानेइ समकायने गुरु कराय दिया। इतरे पाछ्मछी रात्रि पहिक्सणी री बेडा यह। माया न बद्धा करो पहिक्सणा करो।

18

करेदै स्वामीजी प्याप्या। छोड करे-मगन्नी स्वामी रा तेत्र प्या। स्वामीजी पृत्र्वो कांत्र तेज १ जब छोड पास्या नगन्नी गावरी प्यार्या। इती प्या भूसे। यथोद वहा-ह इती। साधानें मह भूम मह भूम विण कहा। मानें नदी। जब टांग पकड़नें परम कुण्य क्याय संक्र दीयी। इती पायरी हाक गइ। बठै पछ फेर भूंसी नहीं। बद स्वामी बोहवा : कुनी पड़ी बठै जावगा पूँबी के नहीं ? बद ते गृदस्य बोहवा : ये पूँबी बायनें। निकमा सूंबणा काडो। इसा मूर्क गृहस्य।

44

पाछी में सयारामजी गोचरी में आहार मगायो तिलस् आठ रोटी वसवी स्याची। स्वामीजी गिणी नें कहां आहार मंगावे वपरंत स्थाया। जब मयारामजी चोस्यो: अठै में इसे छो छठै। जब स्वामीजी आठ रोटी काढ दीची। मयारामजी सीचा नें धामी पिण कोइ है नहीं। जब बाहवो परठ देवारा भाव है। स्वामी बोहवा परठ में वृज्ञे दिन विगै टाइव्यो। जब कोच करनें अकवक बोहवा हाग गवो। कहें हूँतो इसा धावार्य राज्यें महीं। अकवक वोहयो। कहें नव पदार्य में पांच जीव क्यार अजीव री भज्ञा ही मूठी। एक जीव आठ अजीव है। जब स्वामीजी किमाकर विश्वामी आहार अपेर में बोहया था थारे संका है तो बरचा करीजा। इस कहि उप बेहा इज वावड़े में विदार कीचो। कतम्य में सूत्र एकरान्येन यी सका मेंन्र दीधी। प्रायश्वित्त दीघो। पहीं बेजीरामजी स्वामी में सूप दीघो। कियरायक दिनों में सूट गवो।

44

सामे भयो। तेनें मीझा हपर वाडतो देली स्वामीकी बोस्या: इते कोले मारग नीझा हपर क्यू हाओ ! वह ते बोस्या म्हारो नाम सिबी तो हूँ गाम में बाय कहिसूँ भीलपन्नी मीझा हपर दिशा गया।

40

रीया पीपार नीने एक मिस्नो । स्वामीजी में एकंत सेगयो। बोड़ी नेकार्स पादा पथार्या। जह देम पृष्ठे : स्वामीनाथ । आपने कार बाद पृद्धी । स्वामीजी बोस्या आखोबणा कीवी । वक्ति देम पृद्धो : कीर खाकोबणा कीवी । वक्ति देम पृद्धो : कीर खाकोबणा कीवी ? जह स्वामीजी बोस्या : केर्णो सही ।

पुर वारे स्वामीकी दिशां प्रधार्या। पक आहो किर्यो। वाका कृ हियो काह्यो। मक्तर करवा छागो। अब एक गुवाछियो आय वणने कहो। या गुरां सु मतकर। मारमस्त्री स्वामी कर्ने क्रमा क्यां आभी कहो या सकर, सहनो है तो यासूँ सह।

49

माधुपणा शेक भोका पाले ते मोटा पुरुष। कह करे— पानमें बारा में माधुपणो पूरा पर्छ नहीं, इसी दिज अधारू निमें। तिण अपर स्वामीश्री दिप्टांत दियों। किणहीं भोकारा मौहता फेरपा अने श्रीमण ने सा पर्छीका में माई बावा दें। सोक करें—त भौकारा तो नोहता दिया अने पक्षिका में बावा दें वे वयू १ जद करें महारी पौद्ध इतरीज है। अम कहिये तो आपरे वापरे छारे पूछ उद्दाई किरियावर की भो नहीं। हूँ तो एकीका में तो आवा देवें हैं। जब छोका कथा ते ई म की भो हूँ तो इज बारे वारणे बंड हैं १ ते बोकारा मौहता देन पक्षी का में जीमाये हैं सो भारो समारो विगदे हैं। उसू छेवारी बेड़ी तो पांच महात्रत आवर्ष अने पालवारी बड़ी पूरा पासे मही विणया पिण इहसोक परस्रोक विगदे। अ

٤.

सामुरो आचार वतायां सूँ वेड श्रीका मागक निंदा जालै। तिण ऊपर दिव्यत दिया एक साहुकार क्या न सीटा देवें हेवे जिलरो पाछो देणो। न दिया छोक दिवास्यो वर्ष। पाड़ोमी दीवास्यो हुँतो ते सुलन कूड़ै। करे—केया नं सील न दे ग्हारी छाती वासे है। व्यू सामु मामुरो आचार पताये सद भेषभारी सुल न कूड़े। वर्ष-ग्हारी किया वरे है।

48

कोइ कटे सावदा दान मं न्हारे भौन है। यं म वह -- तृ दे। इस वह कार्न पुण्य व्यसावै। टिण केपर स्वामीकी रूप्तांत वियो। विष्य ही स्त्री वहारे : छोत्री स्हारे हाटे बीजो। समजू मन में काणे पोतारा प्रती में बीराह हो। वर्षे सावस दान में पृक्षां कहें नहारे मू न है। रहस्य में पुष्प मिम दरसारे। समजू कार्षे बारे पुष्प मिम री सदा है।

42

पुन्न री सद्धा वाका सिम री सद्धा वाका वीहे तो पुन्य सिम म पर्ले पिण सन में पुन्य सिम मद्धे। ते मद्धा को छलायवा स्वासीजी दृष्टान्त वियो : किल ही स्त्री में करें—वारे घली रो माम पेसो है । धव ते वह वया ने हवे मायू। पायू है क्या ने हवे पायू ! घली रो माम धाया काण वाजी रहे जब सममलो इल रे घली रो नाम ओडी म है। वर्षे सावय वान में पाप है इस पूछ्यां करें क्या ने हवे पाप। सिम है ! क्या में हवे सिम। पुल्य है । जब समज़ जाले यारे पुल्य री कहा है।

ξÞ

माने कर बानक धारे अर्थे कीयो जब करें गें कर करों थामक महारे बासते कीजो। तिज असर स्वामीकी रच्दांत वीयो कर्ने डावड़ों कर करें म्हारी सगाइ कीको, पिण सगाइ किया परजीको कुल ? दावड़ों। गंड किल री बाने ? डावड़ा री। घर किल रो मंडे ? डावड़ा रो। तिम बानक पिण त्यांगे ३ ज बाने। तेहिज महिँ रहें तेहिज राजी हुने।

₹8

वधा समाइ कर कहे नहारे वासते छीरो करो । पिण अभि परहो। बह दूसी बार फेर करे। सीरा ना सूँस करे हो क्या ने करे। क्यू पे करे ने कर क्यो बानक नहारे बासते करो। पिण स्था रे बासते बीधां मां हैं रहे परहा। बह दूसी बार फेर करे। धानक में रहिवारा स्थाग करे हो क्या ने करावे ?

44

केइ कर गरे जीव बचावां भीषणजी जीव बचावे सही। जद स्वामीजी बोम्या बांरा बचावजा रक्षा यो मार्जाइ कोहो। अंबारी राजि सं विवाह वहां हो अनह बोब मरे हैं। हिंवाड़ जड़बारा सूँम करों हो अनेक बीबा री हमा पर्छ। क्यू चाकी दार हो सो चाकी हो होड़ बीबी ने चोर्मा फरबा साम गया। छोकां ने कर्न हूँ चोकी बेट हूँ। सो आवता रा पर्छा देवो। जब छाक वास्या भारी चोकी दूर रही तू चोरया ही होड़। तू दिन रा हाट पर देख जाव ने राजि रा करे चोरी करे। पर्छा-पर्छा पर बठान परहा दस्या। तू चोर्मा छोड़। क्यू ये करे में जीव बचावा। स्यामीबी चोह्या यारा वयाबजा रहा मारणा छोड़ो।

44

कर हम करें—दिवदा पायमो आरो हा सो पूरा साधपणा न पर्छ।

कर निण न स्वामीश्री वहां योथा छारा मं हेछो किहरा दिनो रो १ जब है कर दीन दिनो रा। स्वामीली दहां एक मूगदो साबै हो हेछा रहे के मांगे १ जब हे करें—मांगे। यह स्वामीश्री पूछ्या पायमा आरा में हछा किनरा दिनो रा १ जब त्यां कथा छीन दिनो रा। स्वामीश्री पूछ्यो दिवदा पक मूगदा साबै हा हछों रह के मांगे १ जब त्यां कथों—मांगे। जब स्वामीश्री पास्या आरा र माधे वयू न्दाला १ पर मूगदा लाघों हैसो परहा मांगे हा दाव री धाप सू साधपणा किम रहसी १

६७

पर नद—प दाप छगावै तादि आपा विषे तो आछा है। काचा पाणी ना न पीबे स्त्रो न रास्ते। तिग क्यर रवामीओ टप्पान्त दियो एक जणे तो नीन एकामणा किया। पर क टक में छै छै रोटी ग्यापी। एक जणे तेका करन थाथी आधी राटी गायी। यामे मागछ कुण ने सावत कुण निमापछा भागत गाटा अने परमनावाछा सावन चागा। उत् गृहस्य निया मा चोग्या पाछै ते ता परम्यावाछा सारीगा अने मापुषणो स्त्री दाप सब ते तेतामे राटी साची हे सरियो।

46

पानी में साम श्री बीकानरपा मृदा जर इटावन रवियो धानक रे निमित्त इर्किया। निम रुवियो री जायगा छवन छरदा री सरक्द कीयी। बार्य योहो । यह स्वामीकी न किणही कार्या इनमें कोई आरम्भ है । विशेष आरम नहीं । यह स्वामीकी क्या काइ जनमें अह पहिस्रां अन्ति । जन्म पत्री वर्षक्रस ता पसे हुवे । वर्षे को बानक संक्रो जिस ता हुवा । पिण स्रोवा आरक्षावाको देग्वेसा इज क्यर चूना पहिशो दीसे हैं । पसे कितरायक वर्षो पसे बानक कपर चूना पहिशो अब उक्चन्त पोरवासा नद्या—मीपण मी कहिता थां इज बानक क्रमर चुनो चहतो दीसे सो अबे बढ़े ।

٤S

भागका ने समकावा दृष्टांत करहा है जब किजही स्वामीसी ने कका भाग दृष्टांत करहा देवो । सद स्वामीजी दक्को रोग तो गम्भीर रो दक्षो भने कह नहारे खुआको । पिण खुआस्पा साता न हुदै । दृष्टवाणी रा साम दिया साता हुदै । क्यूं राग तो सिच्यात्व रूप करहा । ते करहा दृष्टांत सु दृष्टे ।

90

विकासन्त्रज्ञी न जन्त्रभाणकी आजाय पद्की रो क्षोभ देवनें फटायो। जद स्वामीजी कहा। वान आजार्य पद्की आणी हो कठिन है नें सूर्वास री पद्की हा आवे हो अटकाव नहीं। वानें जन्त्रभाणकी ककाइ में होइता दीसे है। कितरायक वर्षा पक्षे विकोक जन्त्रज्ञी ने निवर कर्जी रा नाम केवनें जन्त्रभाणकी कजाइ में आक्यो। स्वामीकी रो जनम मिस्सा!

97

पक सार् में कहर अन एक में नहीं। पिण समस्त्रा हुवे हे संका मिट्या विमा दानू नहीं लावे। क्यू साथ तथा असाथ री संका मिट्या विमा वंदणा करें नहीं।

७२

कइ सावधवान में पुण्य कई। समज् हुवे ते किमत पक्की करें। असंज्ञती में दियां पुण्य कहा को वो मं असजती ने देवा के महीं ? जब कई महोन तो दियां दोप छागे महोने करमें महीं। विज इत्यर स्वामीजी इन्होंत दियों।

40

कुमसो विखेक सरकार में चालपा सागा। अन मन में आप मीपजजी रा भाषकां न फरां। परूपणां सांबद्धी करवा सागा—सापू न वीजा पहर नी गापरी करणी। गाम मं रहिणा नहिं। पछेश्वामीकी मिस्पा भागे देखे वा पहले पहर भी गांचरी करे। सद स्वामीजी पृश्यों में वीजा पहर नी गांचरी कहो। अर्ने पहछे पहर किम करा। तत तहकते बोस्या महें ता घोषण पाणी रे वासते फिरां हो। स्वामी बी बोस्या घोषण पाणी रो दोप नहीं वो दोप रोटी स्यायां काइ दाप ? जब बले बोह्या : साधू ने आडू लाजां मही। सापृ मे पी लाजों मही। सापृ ने किसा बछेरा बछेरी व्यतमावणा है। स्वामी भी बोस्या । ये कही को सायू ने छाडू लाजा नहीं तो देवकी रा पुत्रां साह् विदिर्वा इस सुत्रां में कहा है। बच ते बोस्पा दो मोटा पुरुष द्वा। सब स्वामीबी बोएमा। मोटा पुरुष 🕻 सो बडी लाबे इन है। जब कामकर बोक्या हुमै सेरापत्वी बान इया कराय दीमी सी हुम में जगत में मोड कर देखा। स्वामीती बोसवा: तो इजार आगे कहे है। जो पटता है तो दोय इकार पूरा हुआ। अने दोय इकार पूरा है तो दोय वपता सहो। पछे उठासूँ नेजावे गया। स्वामीबी रा आवको रे संका पा बारो स्पाय करवा छागा ! सद भावक पिज बजारे ठागारो स्पाइ करवा कागा। बोयां में एक बजो देखें ? पारजो करें विजने कहा। य हो हपस्मा ठीक करो को पिण वृज्ञो ते तो करें नहीं। जब ते बाहयों को कपनो सूरां तप हैं। अने प को अपि है। जद भावकी तिजने कहा वहे तो धाने कोक्पी करें। तब ते बोक्यों को तपस्या करें पिण कोधी छै। तह तुजाने क्यों बाने के कोबी बताबें हैं। अद दोनू भेटा होय क्याइवा छागा जर क्षेत्र वोस्या

> जोकी तो जुगती मिदी। कुराखो ने तिसोक। समापै स्व स्थिपे। किया विश्व जासी मोका

पछ फीटा पहने जासवा रहा।

40

पाणीस टोसा माहो माही सबै हणांन मूठा करें सवे रणांने मूठा करें। बद स्वामीसी बोह्या: कहिणी रे हेस्ते दोनू साचा है। हवे ही मूठा है। सने सबे ही मूठा है। इण हेस्ते दोनू साच बोस्टे है।

80

पातू में एक माये इसो हेमजी स्वामी री पछैबड़ी मोटी दीसे। बद स्वामीजी स्मावणे बोड़पणे माप विद्याह। बनमान नीकसी। पसे स्वामीजी विजनें निपेम्बो पणो। बद्धो क्यार बागुस रा बटकार बामते म्हारो साभ पणो मेरे गमावां इसा म्हानें मोसा साण्या १ इसरी यानं प्रधीत नहीं तो रसता में काको पाणी पीते तो यानें काइ सावर इसावि पणो निपेचो। बब ते हाब बोड़ने बोस्यो म्हारे मूठी सका पड़ी।

96

टोक्स में यका दमनायकी साथै स्वामीश्री गोचरी हठ्या। एक मायो चरको छोड़तो तिण रा द्वाय सूँ आदार विद्यो। आगे दमनायबी बोक्या : मोक्सण बी। एका पड़ी ? बद स्वामीजी बोक्या साक्षात् असुप्रतो ईस विद्यो। इजमें फेर सका काइ ! बद दमनायबी बोक्या मीक्सणकी। इच्टी कड़ी राक्षणी। आगे या सरिको यक नवो बेडो गुरा साथै गोचरी में असूबतो छेता गुरा ने बरक्या बद गुरा वे आदार म कीयो। पछे एकदा विद्यार करता बजाड़ में द्या भणी छागी। गुरा ने कई मोमें द्या भणी छागी गुरा ने कई मोमें द्या भणी छागी गुरा नहीं साथू रो मारग दे सेंठाइ राक्षो। पिण बेसे द्या मरते काथो पाणी पीयो। माटो प्रायश्चित्र कायो। महि दरता बोड़ा मेंइ गुदरतो। अद स्वामीजी बाज्यो याने इसो इ दरसे।

80

नेश्र इस करें दिवड़ा पांपमो आरो है। पूरो साघोपनो पर्छ नहीं। जह स्वासीकी बोल्या कठमंद्रे तो साहुकार र माथे अने दिवस्या रे माथे सरिका मंद्रे। घनो मांगसी विवारे द्वरत देसी। वजर करन पावे मही। आकरा दीपता छेड्णा। पिण साहकार दीवास्या री खबर तो मांगा पड़े। साहकार तो स्याज सहित देवें अने दिवास्यो मूख ही में घोटो पाछै। उम् मगर्वते सूत्र भाक्या तिम प्रमाणे पाछै ते साधू अने पांचमो झारा नी नाम छेड् सूत्र प्रमाणे न चाछै ते असाम।

6.

वैश किण ही री आंक्यों री कारी की जी । आंक्ष ठीक हुवा वैश वधार मांगे। अद करें पंचा ने पूछत्ं। पंच कहसी स्मनों हुवों ठो वधार देत्ं। बह वैश को क्यों तो ने कांश्र रीसे हैं ? अद फावार को पच कहमी स्मती हुवा तो देत्ं। जह वैश जाएकों धमाई आय चूकी। क्यूं कोइ रे भड़ा वैसाली ने करें हिचे त् गुरु कर। तब ते करें दीय च्यार जलाने पूछत्ं तवा आगरा गुरु ने पूछत्ं। ते कहसी तो गुरु कर सू। जब आजनी इलरें भड़ा पची वैठी नहीं।

८१

कोइ ने कोइने साथी बद्धा छीथी। गुरू कीया। पिन ठणां री परका सूटे नहीं। बार बार बाबे। खद रवामीजी पृद्धो यारी परका कर्म् रासे । बद ते बोहमो न्हारे जागको सनेह है। खद स्वामीजी बोहना किण ही ने मेरा पकड़ छे गया। बेरो कोस छीयो। फाटका पिन बीधा। पछे पर रा मेहनव कर सुद्धा स्वाया। केवलायेक काके मेका मे मेका बया। बादकने मेरा स् मिल्यो। छोका पृद्धो -वारे कांद्र सेंदर । अद बोहमो स्हारे माइजी रा हाथ वा फाटका लागा है सहजाणी है। आ भाइजी रा हान री सहजाणी है। खद छावा जाण्यों को पूरो मूरक है। ब्यू बा इगुरा हे बोग सु तो कोटा सत में पड़ बो हो। तिज में उत्तम पुरुषा बोलां सारग पमायो। धमें ते वही इगुरां सु हेत रासे तो बड़ो मूरका।

८२

सरिवारी में स्वामीकी कोमासो की यो। तिहां कपूरकी पोतीया वंग हुंतो अने पोत्पावय री वायां पिण हुँती। सवत्वरी व्यायां कपूरकी कहो योक्पत्री। वायां सूँ वाढावाछी हुई सो खमावानें बार्ड हूँ। स्वामीकी

मानी विष सू । जद स्वामीबी बोस्या आव वो पादा चाछो पिण बाब परु इसी विणवी कीज्यो मवि।

26:

केशवामें परपदा वेठां ठाकर मोइयम सीहजी पृष्ट्यो। कापनें गाम-गाम विजवीनां आने। पणा कोग छुगाइ कापनें पाने। सरमारी धापमें देखनें राजी पणा हुने। बाई मार्याने काप बस्तम पणां कागो। सो काइ कारण रै आप में इसो काइ गुण ! जद स्वामीजी बोल्या कोइ साहुकार प्रदेश वो। विज परे कासीव मेंक्यो। सरबी मेंजी। सेठाणी कासीद नें देखनें राजी पणी हुइ। छन्दा पाणी स् कपरा पग घोदाया। धाझी वरह मोजन करनें जीमाने। कने वेठी समाचार पृष्टें। साहजी बीलां में कीसायक है! सुक्तसाता है ! साहजी वठें पोडे है ! कठें येसे है ! कासीद नें देखने राजी हुवा रो कारण घणी रा समाचार कहें विण स् । विम न्हें मगवान रा गुण बतावां झां। ससार मोझ रो मार्ग बतावां झां। विण कारण छोग छुगाइ महास् राजी हुने हो।

61

वहे बेहवा में ठाकरा पूजा कीयी। आप आगामिक तवा गवा काछ मां देशा ववावा हो सो कुल बेहवा है? जब स्वामीकी बोह्या: बारा वाप बाबा पड़ बाबा आदि पीड़ियां रा नाम तथा स्वारी पूराणी वार्ता आणो हो सो किल देशी हैं ? चब ठाकर बाह्या मार्टा री पोच्या में बहेरा रा माम बारवा मड़ी है विक सूं जाणां हो। जब स्वामीकी बोह्या भाटां रे मूठ बोहल रा सूंस मही। स्यारा बिक्या पिल से साचा जाणो हो तो झानी पुरणा रा माक्या शास्त्र मूठा किम हुबें ? इबें तो साचा ही है। इम सुलनें ठाकर पणा राजी हुवा महा जाब दीया।

८९

दुँ हार में एक गाम में स्वामीकी प्रभावना, खब ठाकर खबेकी रा हका पगा में सेल्या। कर स्वामीकी बाल्या मेरे तो टका पहला कांद्र क्यां सही। सत् ठाकर वाषया आप मोहोर छायक हो पिण महारी पोह्य इतरीय है। अवके प्रधारस्यो चद रुपायो निजर करमूँ। उद स्वामीकी वोक्ष्या महै वो रुपयो मोहर आदि कोइ न राखा। इस मुणर्ने ठाकर पणो राजी हुवो। गुजमाम करवा छागो—आपरी करजी मोटी है।

3.

पुर में स्वामी की सुं गुड़ाव ऋषि दोय जणां सूँ रा भावक पणां साथे छेड़ने बरवा करवा आयो। रा मावक कथा भवड़ा बाड़े। अद स्वामी जी वोस्पा होड़ी में राव वणाय साथे गहरीया हमां हों। अद स्वामी जी वोस्पा होड़ी में राव वणाय साथे वलीया दोसो हो। विज कान री बात तो कोइ दोसे नहीं। दिवे स्वामी भी गुड़ाव भृषि ने पूछ्यो शीव छवी रा टोड़ा रा साथों ने साथ सरघों के असाथ १ जब ते बाहयों असाथ सरघे छूं। शीव छवी रा साथ संवारों करे साने कोइ सरधों १ जब बोहयों उपा रा भावा में साथ संवारों करे साने कोइ सरधों १ जब बोहयों उपा रा भावा में साथ संवारों अयम छवी आदि टोड़ा वर्ड़ा में कोइ सरघों १ जब बोहयों असाथ। वणारा हो छा में स्वारों करें सह वोहयों अकाम मरण।

पहें रा भावक बोल्या भीषणती ने कोई सर्थो। तथ खामीजी पहिलो ही बोल्या में तो याने आगी देख्याई नहीं सने नहारे यारे मद्दा आचार मिछ जासी तो आद्दार पाणी में ले कर छेवा ता अटकाब मही। तिवारे बजारा भावक कितायक बिकार गया। दिवे गुष्ठाय सृषि में खामीजी पूक्यों समष्टित ने पाप छागे के नहों लागे १ जब ते बोल्यों न छागे। स्त्रामीजी पूक्यों समष्टित रंत्री सेवे तो १ जद बाल्यों—पाप तो न छागे पिज भेय में सामे नहीं। श्वामीजी बोल्या मार्च पातियों दौपम सेवे तो १ इत्यादिक अनक प्रश्न पूछ्या जद पाता साब देवा असमर्थ प्रयो पर्जों कर हुवो। जद कोण कर बोल्या महार्स बरवा करों हो पिण गोगूंदा रे भाषा सूं बरवा करों तो सवर पहें। गोगूंदा ना भाषा जैतिया नगरी मां मावक हो। गोगूंदा ना भाषा जैतिया नगरी मां मावक हो। गोगूंदा ना भाषा जैतिया नगरी मां मावक हो। गोगूंदा ना भाषा है स्वामीजी बोल्या करें दोरी सीरा होत

हुवै सो बतावो। गुंडाव द्वापि वत्तीस सूत्र कांचे क्रिया फिरतो पिल सरवा कोटी। बळी पंच महानत सां त्रव्य होत्र कांछ साथ पूछ्या। खंद वोस्पो पानों में महारा है। स्वामीजी वोस्था। पानों कांट आसी तो १ साञ्चापणों वे पानों दो के पानो पाछे १ हतादिक पणों कच्ट की तो। पहें स्वामीजी गोगु दे पमाच्या। गोगू वे रे भायों सूं चरचा करनें समकाया। शुणनें गुंछाव द्यपि आयो। स्वामीजी सूँ चरचा करवा छातो। जद माया बोस्था महाराज वार्षे चरचा करें साथा हो पछें भायों गुंछाव द्यपि चूं चरचा करें पोन करें पोन को गोगूंदा ना माया ठीकरी रा विषया छै। पजों कोनों पढ़ने चाछतों रह्यों। पछें गोगूंदा रा माया स्वामीजीने झडारें सो बाइस पानां री भगवती बैराइ। धनें पन्नवणी। सूत्र बहरायो।

38

पाछी में संविधित्रय संवेगी रुपनावत्री सू परणा कीयी। क्या ही साथा नें मिमी रे मेडो खून विद्रायो। संविधित्रय वो कई फाक जाणो पाप्रे आय पहचा तिण कारण बनें रुपनायत्री कई धर्णीनं मूखावणो जवना परठ हेणों। बाह्यज नें साहदार धाप्नो। वे पिण घोहया फाक बाजो। पछे रुपनायत्री आपारंग काह्यो। जद संविधित्रय रुपनावत्री कन हूं पानो सोमनें फाइ नहाइयो। पणा सोग खुगायां सुणवा कट कीयो। जद संविधियां री यायां गावा सागी—

बानी गुर जीता रे जीता सूत्र रे प्रवाप झानी गुर जीता रे।

बद् रुपमाथजी पजी बदास हुवा। पछी भावका तं बद्धा इजन की तै स्ता तो मोलज है। महै बाइसटोझा साचा क्यानइ मूठा पाई है वा भा तो सामात तांवा रो रुपइया है सो इजन ता इठावजो सारो है। बद सौरा भावक स्वामीजी रा मावको न कहिया सामा थीरा शुरू मेपाइ में है सो विणवी मेहनें बासावो। पछी स्वामीजी पिण मेपाइ हूँ मारवाइ प्रभारतो। वासी में बणोरा भावक स्वामीजी न कहिया सामा पूजवी वहां है— रांतिविजय में बरवा इरनें हठावो। स्वतिविजय स्वामीजी वोसी। बूंदीयारें

मूँदै में बागुड़ी घाती पिल दांत देक्यों नथी। पक मीलन काडियों रहों है। इसो क बो बोड़े। पछ स्वामीकी विचरता विचरता काफरड़ा पभारता। कविविजय पिण पीपार नां घणां मावकां मूँ देवछ मी प्रतिष्ठा हुवै स्थां भावो।

लिविवय ने घणा छोक कहै भीपणबी सूँ चरचा करणी। एकदा कुमारा रे बास में मार्ग बहुता साझा मिस्या। स्वांमीजी नें पूछ्यो वाहरा नाम कांह १ स्वामीकी वोह्या महारो नाम भीखण। संविधिजय नोस्यो वने तेरापधी भीक्षणकी से सुम्दे १ खद स्वामी वास्या दां तने इस। जब संविधियम घोष्मो सुमारे मूँ निक्षेपो भी चरचा करकी है। स्वामीकी बोस्वा निक्षेपा किता? ते बोक्यो निक्षेप। चार-नाम १, रषापना २, त्रुटम ३ माच ४ । स्थामीजी पृष्ठुयो यो च्यारा में बंदमा मक्ति किसानी करणी १ संदिविक्य बोस्पो क्यार ही निक्षेपा नी बंदना मक्टि करवी। स्वामीकी दोक्याः एक साब निक्षेपा हो महे पिण वादा पूजा हा। वाकी तीम निक्षेपां भी चरचा रही। तियमें प्रथम नाम निक्षेपां। क्रिणहीं कुम्मार मा नाम भगवान दिया। दिलमें वे बोदों के नहीं ? जद ते नास्यो तिजने सूँ वादीये । प्रमूता गुज नथी। स्वामीसी वोस्या गुज वाष्टाम और देव पांची छा। इस सुण जाव देवा असमर्थ यको। दिवे स्थापनां री चर्वा स्वामीकी पूक्की। रत्नारी प्रतिमां हुवे तो वादों के मही १ वे वास्यो यादा सोनारी वांदा रूपारी तथा सब भाव री हुवै तो वांदा। पापाण री हुवे ता बादो के नहीं १ तब ते बोस्यों बांदर। वसी स्वामीकी पृष्यो गावर भी हुवे तो १ साठिविक्य कोष करने बोस्पो तुम स् निक्षपा भी परचा करवी नहीं। तू वो प्रमू भी आसावना करें। अम्इन गरें नहीं। इम कही बास्ता रहा। श्वामीजी पिण ठिकाणे वाया। पसे संतिविजय म छोकां क्या भीसणमी सूँ चरचा करो। इस मार-चार कहिया थी संति विवय पणा साका सहित आसर दरा हाटरे आम वठा। हिवे स्वामीजी मधाको आयक्या संविविजयनी वरपा करवा आया है। सा आप पिम पाक्षा। अद स्वामीजी पश्या म्हारा मावतो भटे इज छ। स्वति विवयजीद् इतरी दूर आया है वरवा करवा रो मम हुसी इतरी र आर धा जावेडा। जद सोको वडी कार्ति विजय में जाय कहा। आप वाडो। हम किहेंने एक हाट रे आंतरे स्थाय वेसाण्यो। बोस्योः खठा सूँ तो मही सरकीस। पत्ने छोको स्वामीजी में आय कहां। धवे तो आप ही पथारो। जद स्वामीजी धनें भारमञ्जी स्वामी पथाच्या। हिंवे वरवा मोहो। स्वामीजी बोस्या वरवा धावारंग धादि इत्यारा अंग सूत्रां री करवी। आवारम सूत्र में पहलो कहां है

सम्बे पाणा सम्बे भूमा सम्बे भीना सम्बे सत्ता इंतम्बा—सर्वे प्राण भूत भीन सम्ब इनका। एत्वं पि जायह नत्वीस्य दौसा—इहां कर्नने कार्ने जीवहत्वा दोप नहीं। अजारिक वनक्षेये—ए जनार्व नो बचन है।

पद् पाठ स्थामीकी बताया। जद् स्वितिक्य बोस्यो इपमें सोट है। स्यावरे चेसा आपारी पड़त पोधी सोहेर्ने देख था। तिण में पिण इम इीज मीक्स्पा। विवारे स्वामीकी बोक्सा बांची। खद परपदा में वांचे मही। हाथ पूरवा कागी। तिवारे स्वामीकी वास्या वारो हाव क्यू भूते १ शम वा ४ मकारे यूत्रे—एक तो क्षण बाय सूँ। के क्रोभ र वस दाय पूर्वे। अथवा वरवा में दात्यां दाय पूर्वे। के मैनुन रे वशीमूत। जब कोभ रे वस मोकियो—साका रो मायो केंद्रिये। जब रवामीकी नोक्या: न्दारे चगत् में स्त्रियां ते मा बहिन समान है। अने धारे घर में कोइ स्त्री हुने ते महारे वहिन। इप एको साछो कहा। हुने तो जाएया। पिज पर में स्त्री मही हुने अने माने साक्षो कहा तो मुठ छागे। अने ने साधपत्रो क्षियो अर इ काम इणवारा स्थाग किया सो माने साथ तो म सर्घा पिण त्रसकाय में ता हैं। माबो छत्वारो कहा सो मोनें इणवारो की आगार राक्यो। इम सुज पर्जी कष्ट हुवा। पर्छ मोतीरामजी चापरी क्यो : रठा परहो स्हाने समाना । एहता समानंत सामू छै अने य अरम विरम्भ वास्तो। इस कही हाथ पकड़ बढाय से गवा। पहाँ स्वामीजी ने संदी विजय पीपार आया जब कोको जाण्यो असे चरचा हुसी! स्वामीजी गोचरी वामे जठे रा भावक करे-पूत्रजी कहा है संवित्रिम सूँ चरपा कप्त करा। जद स्वामीजी योख्या उने कर्सी ता करवारा

मान है। पहें सरूपजी मूंइवो हांति निजय ने जाय नज़ों। × × × × मीतमा की कई है सो नर्पा करों। × × पिण कंवी निजय वो फेर स्वामी की सूँ नर्पा करी नहीं। स्वामी की मास जमण रही निज्ञ र की जो। निज्ञ करता संति निजय रे प्रपाप कने उमा रहा। वो पिण बोक्यो नहीं। फेर एकड़ा पाछी में कंति निजय सू नर्पा हुइ। मिभी रे पर्छे सूज कायां कंति निजय कई पाने काय पड़्यों तिण सूँ साय जाणों। वह स्वामी को बोक्या: गुस रे नहसे किण ही कमस निज्ञ साथां पाने काय पड़्यों तिण कारण। अन धारों कटट हुवी शुद्ध कान देवा करमार्थ। 

\*\*

93

पीपार नी बासी बोधजी बोहरो पाछी में दुकान मांही। बोमासो वच्छो स्वामीकी विष्य रो कपडो छेवा गया। दोय बासवी बहिराय पृदा की बी—हूँ यांने असाध सरपू। यांने वामनी दीधी मोने कांद्र हुवो १ वद् स्वामीकी बोस्या किण ही लाघी हो मिसी ने बाण्यो कहर हो के मरे के न मरे १ वद क दोस्यों न मरे। क्णगे गुज मारवारों महीं। विम महें साथ। स्याने हुसे असाध काण में बहिरायों हो थारे जाणपणां री नामी, पिण साथाने वहिरायां धर्म है।

99

रवामीजी क्षमरभीगात्री रेश्यानक गया। मिन सेजड़ी नो रूझ देखी रवामीजी क्षेक्या: राष्ट्री में अपु परठवा हुम्यो जब इपारी इया किम रहें। वब स्थारो साधु स्वामीजी री कृष्ट फाडमे मोस्यो। जब स्वामीजी बास्या: जा कृत काड्या री बांबणी थोर ममस् इसीक्या के गुरा बीधी। जब समर सीमजी चेहा में रिखो। स्वामीजी में बोस्या को वो मूखर है में मममें काई खाणक्यी थही। 88

गुमानजी रो पेको रहनजी बोहरो हूँ भीकणजी सूँ बरका कर । वह गुमानजी बोहरा नई पिज भीकजजी सूँ बरका करता संको छा। सो धारी कोई आसंग १ जद रहनजी पूछ्यो—क्यू संको १ जद गुमानजी बोहका भीकणजी सूँ बरका करता तिजरो बाब पकड़ उजरी बोहकर प्रहरूव ने सीकायने गाम २ में कराबी कर हैते। तिज कारण भीकजजी सूँ परका करता सका।

94

पाधी में स्वामीजी चोमासो कीयो जब वाबेचां हाटरा यणी ने दशो ठोने साझो यां त् इति महाने है। जद इत्टरो मणी बोस्यो अवारु वो स्वामीकी पत्रका है सो आकी पड़ी रुपियां सूं अड़ देवों सो ही स पू स्वामीबी विद्वार किया पर्छ ससाइ स्वीक्यो। पर्छ बाबेबा सेठमसबी दावस क्नें बाय कुँचीयां न्हाकी। बद्धो--के तो भीक्षणकी रहसी के मेरे रहस्यां। नद इक्त बोस्पो इसो अन्याय वो महैनहीं करा। बसवी में बेस्पा कसाई पिजरहै स्यों ने पिजन काड़ा। यो भीपणत्री में किम काड़ां हाकम रप्रान्त वियो-विक्यसिंह्भी रो राम है मोवी वासवियो। विजरे साम वछद विष स् असी बाअदियो बाजवो। ते खूल केवा मारवाइ आवदो। जब जाटोरा क्षेत्र भेके। जब जाटो विजयसिंहजी कने पुकार करी। राजाजी बाहदिये में क्यो-जाटा रा केत मेही सती। जद मोती बोह्यो : महेतो आवर्षे अवर्षे ही होसी। राजाजी कहारे पृशी होनेतो महारे देश में आयो मती। म्हारे खूंप है तो दूजा बास्न दिया घणाइ सावसी। अम्याय को ऋरवा देवां मही। किम दिश्र जेठमसूत्री कहा थे-जारपा वा जार स्वापारी भाग बसासा पिण सामा में काहा इसी मन्याय में करा मही। जद बावेचा क्षिका हेद आप आपरे भर गया। ओर काइ स्पाय नहीं मिस्यो। अस बाह्यणानं वद्याः थाने दान देवा दिजर्मे भीषणजी पाप करेछै। साम्बेतो अववान देवां मही। अववाहाणां स्वामीजीने जाब कहा। न्द्रांने विया जाप पाप कही सो वाब वा श्टाने देवे

नहीं। जब स्वामी आ कहां। याने वाबेषा पांच रुपह्या देवे तो पिया महारें मां कहिवारा स्थाग है। अब बाह्यण वावेषा में जाय कहां। वापूसी पांच रुपह्या रो हुकम कियो है। इस सुण बाबेषा प्रणा फीटा पड़्या। तो पिया म्यामी जी रात्र में बताय वाचे कठ वाबेषा हो छक वजावे। गावे। बहाय में विम्न पाइे। जब मार्था वहां। महाराजा। हुवी जायगाँ करते। स्वामी जी बाह्या को तसी जी मब दिक्षित है सो देता परीपह समवा किसायक सेंटा है। कितरायक दिना वेदो कियो पछे बाबेषा सावर गया। प्यूपणा में रंग्रेण्य कालगे। स्वामी जी रा मूदा आगे पणी वेसो कमा रही गावे बजावे वाम करें। जब केंद्र मावक वावेषा सूँ वेदो करवा हागा अद स्वामी जी कसो। वेदो सब करा। याने रोका मित्र कारण प्रतिमां ने मगवान न माने है सा के वा मगवान वने करें अने के मगवान रा साधा कने करें। अद बावबा बोह्या पत्रो समी समी विचारे। इस कही बाहता रह्या। के देव

नाड़ाबाइ रो सामापत्त्र सेवम विजन वावेचा वद्या मीलजबी खेरवे है सो त्यारा व्यवणवाद विश्वर जाइ। सबरे प्रकार मी पूजा रचे है विज माही से बोने दरा बीरा रुपया बेरपा। जब सामापत्त्र बोल्पो : मीलजजी सूचात करने पछे विश्वर बोह्मूं। इम कही खेरवे बापो। स्वामीजी में बंदना कीपी। स्वामीजी बाल्पा धारो नाम सोमापत्त् १ जब ते बोल्पो हो महाराज। वही स्वामीजी पूक्षों मूँ रोड़ीदास सेवम रा बेटो १ ते बोल्पो हो महाराज। पछे सोमापत्त्र बोल्पो आप मगवान में उरवापा हो व बात बाह्मी न छीपी। जद स्वामी बोल्पा महें सो भगवान रा बचना सूपर होड़ सावपणो छिपों मो महे भगवाम में क्यामे बचापा। बह सोमापत्त्र वाल्पो आप हैहरो स्वापा। जब स्वामीजी बोल्पा हेवछ रो तो हजारा मण परमर हुवै। महे वो सेर दाव सेरइ स्वाने अपापा। जब ते बोल्पा आप प्रतिमां क्यापी प्रतिमां ने परयर बहा। जब स्वामीजी घोल्या गई वा प्रतिमां में क्या ने क्यापा। स्वारे मूठ वालवा रा सूम है। सो में ता माना री प्रतिमां में साना री क्या री में करा री सब्धाद री प्रतिमां में स्वयान री बहा। पापाण ही प्रतिमां न पापाण री कहां। इस सुण सोमाचन्द घणो इरक्यो। स्रो हो इसा
पुरुषां रा हूं अवगुज किम मोसूँ। इसा पुरुषां रा तो गुज करणा चाहिजै। इस
विचार दोय छद जोडू या। स्वामीजी ने सुणाय वदनां कर पानी जावो।
भावेचा पूज यो सद सोड्या के १ सोमाचन्द बोस्यो हा बोड्या। वस इम
सुण उल सेवग में साथे छेद स्वामीजी रा मावकां कमें जाय बोस्या। वो
सोमाचन्द सेवग निरापेशी है। मीलजजी ने जाणी जिसा कहसी। की
माद मीलनजी किसायक है। यद सोमाचन्द बोस्यो: कोइ कहिवाबो
स्वारी अज्ञा उलां कने आपारी मद्रा साथां कमें है। तो पिल बावेचां मनि
सहीं बोस्या: तूँ कहा। पत्ने सोमाचन्द बोस्यो मीपलजी में गुण लवगुण
मौने दरसे विसा कहसूँ। वह बावेचा फेर बोस्या: तो ने दरसे जिसाइ
करें। बद सोमाचन्द इद बोदूबा विका कहिवा सागो।

#### सन्द

अनमम कथनी एहिनी करनी अति आहुँ कर्म जीमे अधिकारी।
गुनर्वत अनंत सिर्द्धत कसा गुन प्राक्रम महिन्न विद्या पुन मारी।
शास्त्र सार बतीस जाने सह केवल डानी का गुन उपकारी।
पंचरंद्री के जीत न मानत मासंब साध मुनिंद बड़ा संत्ववारी।
साधवा मुक्तिक वास बन्दा सह मिक्सम स्वाम सिर्द्धत है मारी।
स्वामी पर मान के साधन साच है बचि है सुत्रकता विस्तारी।
वैरा ही पंच साचा त्रिष्ठं सोक में नाग सुरेन्द्र नर्में नरनारी।
सुनि बात है साच सिर्द्धतसु बान की बोहत गुनी करनी बिस्हारी।
पुग्नी के तारक पंचमें आरमें मीचन स्वामी का मास्म मारी।।?॥

इम सुष वावेचा तो सरक गवा। अनै स्वामीकी रा भावक राजी होते वीस पच्चीस इपद्या जासरे दिया।

30

स्वामीकी कर्ने देहरापंची आवर्ते वोस्था वार्न मदी उत्तर्या में धर्म है तो न्हें फूछ चढ़ावा विजये पिण धर्म। जह स्वामीकी बोस्वा एक कार्नी मदी कड़ियां तांद अने एक कानी गोड़ा सुधी। एक कानी सुकी तो न्हें सुकी ह्मारां। पिण प्रणा पांणीबाड़ी श्वश्न कोस री खबड़ाई सुइ टडे ठो टाडां। अने यें फूड बड़ाबों सो एक दो स्का फूड पड्या है। एक श्वः दिनारा इम्साया फूड है। एक काबी कड़ियां है वे किसा बड़ावों ? कद वने बोस्या में दो काबी कड़ियां नहां मूं दो बूटी बढ़ावां। उद स्वामीजी बोस्या थारा परिणाम को जीव मारवा रा झने म्हारा परिणाम दया पाड़वां रा। इण न्याय नदी कपरे फूडां रो हप्तान्त न मिछै।

90

किनही पूछ्यो भीपनती य आर टोझा बासा न व्यसाय सरघा वी यान तपनायजी रा साथ, ए कैमसजी रा साथ यूँ ब्यूँ कहो। यद स्वामीसी योस्या कोहरे किरियावर यया गाम मं नहता देरे। यद कहे अमकदीया रे नैहतो क्षेमांसाह रे घर रो। अमकदिया रे नैहतो पमांसाह रा घर रा। अने त्यां दिवासो काह्या हुनै ताहो माह वासे। ज्यू सापूपको न पासे अने साथू रो नाम घराने सा ते हुन्य निस्त्या रे हुन्ये साध्य वासे।

33

किणदी पृष्ठया पत्रज्ञा टाक्षा दे ज्यां में साथ कुण अने असाथ कुण १ जद स्वामीओ पास्ता कोइन आक्र्यों म सूम्हें तिण पृष्ठ्यों सहर में मागा किया असे दिक्या किया १ जद वय काम्यों आफ्या में औपथ पास में सूमता ता है कर देर्ड अने मागा दक्या मूँ देशकें। ज्यू आस्टरणा ता नदें बताय था ने साथ असाथ तू दराते। पदिस्रा नामछेड़ असाथ क्यां आगता कविया करें। तिणम् कान तो नद बताय था पत्रे किमत तू कररें।

**} • •** 

वसि क्षिणही पूछ्या शर्मे साथ कुण अने असाय कुण १ जद स्वामीजी पास्या किणही पूछ्या सहर में साहुकार कुण दिवास्या कुण १ टेयने पाहा देवे वा साहुकार । हेयने पादा म दवे मांग्या मगड़ा करे ठ दिवास्यो । क्यू पांच महात्रह हयने चागा पाछं है साथ भनें म पाछे हे असाय । अ

### 2 . 2

कोइ पोस्पो अजुक्तमा आवर्त काकोपावी पाया पुन्य है कारण क्यां बीव बनावारा परिजास कोदा है। पाणी रा बीव इणवारा साव नहीं। बद स्वासीबी बोल्पा कोइ कटारी सू किणहीं ने सारवा आगो। बद वे बोल्पो मौनें सार मठी। जब वे ब्यादमी बोल्पो महारा वोने मारवा रा साव नहीं। हूँ वो कटारी नी कीमत कर सू। बा कटारी किसियक वहणी से। बद ते घोल्पो जूबी बारी कीमत महारी वो क्यान जावे से। ब्यू बीव कवायां परीणाम बोला कई स्पारी सद्दा लोटी।

## १०२

रे ठिकाणें स्वामीबी पृथ्यों वं कितरी मूरस्यां हो। बद कर्ण क्यों गीं इतरी मूरस्यां हा। स्वामीबी ठिकाणे प्रधारतां पद्में क्यां क्यों याने तो मीक्यजी मगत कीचा। अद क स्वामीकी करें बाय पृथ्यों ये कितरी मूरस्यां हो। जद स्वामीकी बोस्या क ता अवसर क्यां क्यां इत यो में तो इतरा साथ हा।

## ₹•₹:

स्वामीजी घर में बका दिशा गमा। विहां साजव रा महाजना रो साज वयो। पाजा जाया जह वे वो छोटियां ने बार-बार मांजे काचो पाजी सूं घणो घोंने। जने बोस्पो भीकणजी वंद मांजो। जह स्वामीजी बोस्वा हैं हो सोटिया में न गयो हूँ तो दिशां दूर गयो। जह स्व बोस्यो हैं कियों छोटिया में गयो। जह स्वामीजी बोस्या तो इतरो क्यूं मांजो। ते बोस्योः छोटिया कने हुंतो। स्वामीजी बास्या खारो मूंदो मांबो पिण वमें हुंतो इल ने रगहों के महीं १

#### ₹•8

क्र भीताणबी पर में बढ़ी साई साई त्यारा हुना बद अपछ में भास यासी भागन आयो आय कीशी। ब्रिणरो प्रश्न हेमजी स्नामी पृथ्यो। यर में बढ़ां बाढ़ी सांगी कई सो बात साबी के मूठी। जब स्वामीकी योक्या इसा में मोछा नहीं सो पिहलांड क्षीया रा पूण करां। में सो आ काम नहीं कियो। अने रघनायत्री रा गुरु बुद्रश्री तो पर में यको कंट शिव माखो। लखार छेड़ आवता चाढ़ आहा। जब काण्यो कपड़ो इं छेडासी अने कंट इ सजासी। इस विचार तरवार सूं कंटनी फींचा काटी मार नहांक्यो। गृहस्थपणां री कांड बात १ बाकी मां ता पर में छवां थासी भागी नहीं।

## 204

स्वामीकी घर में इसां सासरे जीमवा गया। छुगायां गाल्यां गावा छागी। भो कुण काछोजी कावरों इस गावे। बद स्वामीकी बोल्या में लाइ। धांधा नें दो बोला बदावों अने माने ऊपी बोछा। स्वामीकी रो साछो सोड़ा हुंदो दिणसूं स्वामीजी बद्धा में सोटाने दा घोड़ा कहो अनें बोलानें सोटा कहा। इस कही बिनां जिस्सां मूलाइ इठ गया। घर में यहां मूर नी चिद्द हुंदी सा मूठ न सुदाबदो।

### 1.4

पर में छ्वां कटा किया में कोई रो गहणा चार है गया। सह बोर मही
मू सांचा कुम्मार ने वाकाया। कुम्मार रे दीक में देगवा काववो विणस
वेहने गहणा यवावा गुकाया। कुम्मार रवामी की न पूछ्यो भी लणकी कारे
किय रो मन परे। जह स्वामी की इण रा ठागो उपाइ करवा कहो। मन दो
मजन्या रा घरे है। दिने रात्रि आंप कुम्मार इवता बोक आयायो। यणो
काव कुमवा हावा करें। महागरे रू गा जह साव बोल्या भाम बतावा।
जह बाल्या को को जा—मजावा र मजन्या गहणा मजन्ये खिया। जह
अवीव धोटो सेइ में बन्या। मजाया वा गहारा वक्ता रा नाम है गहारे
बक्ते रे मार्च चोरी देवो। जह कावो ठाणा जाववों। रवामीजी सावां न
कहा थ मुमता ता गहणा गमायो सने आंपा यन्ना सूँ बन्यावा मो गहणो
कठार्मू आसी है

मीसजबी स्वामी न पर में छ्वा वैराग आयो। खद करा रो जोसावप वांबारा छोटिया में पाछनें ठामां री वहेंछ म मेल्यो। पणी बेढां सूँ पीववां कप्ट पणों हुवो। विवारे विचारतो साधपजो दोहरो पणों। वहे विचारतो इसो दाहरो जद मुक्ति मिसे। नवो साधपजो क्रियां पछे इकावनां र आयरे देमजी स्वामी में स्वामीजी कहों। इसो जाज में साधपणो क्रियो। विण इसो पाणी पीवारो कदेंद्र काम पद्यो दीसे नहीं। जद देमजी स्वामी बोक्या इसा बैराग सूं आप पर छोड़यो खद दलां में किसें क्षेत्रे रहो।

### 2.6

टोखावाका माही भी सीक्किया जह रुपनाथजी कहा। भीकणजी भवार पायमो भारा है दाय पड़ी बोको साधपणो पाछै तो केवछ हान पामै। जह स्वामीकी बोक्या पूँकेवछ हान वपजै तो दोय पड़ी तो भाक भीच ने इ बेठा रहा। विक्ष प्रमव स्वामीजी धादि पंचमा भारा में हुँवा तो बोको साधपणो न पास्थो कांद्र ?

### 205

सवनायकी रा टोका मांही निकस्या कर रुपनायकी खांक्यां में असि. काववा कागा। वर स्वामीकी विवाक्यो—पर कोइता या विवे तो न्दारी मा पणी रोह हुँती। इस विवार ने क्षोड़ बीचा।

#### ₹₹• :

गुणसठैरा साझ वनके साथा सू तथा वनके आयां सू केगाइ में भीकाजी स्वामी विराज्या हुँता तिहा तीन जाम बोस्ना भीपणती में तीम जाने सोनेक पूरा आहार नहीं मिस्नो, तो बाने इतरा ठाणां ने आहार किण रीते मिस्ने। जब स्वामीजी बोस्या द्वारका में इवारों साथां में आहार पाणी मिस्ता यो अने बंदण रे बंतराय सो एककानें के कठिण।

पर में इसं रवपूत ने साय वोकावों हेर कियही गाम खादा रजपूत वोक्यों तमास्त्र विना आयों हाकी से नहीं। खद स्वामीकी वोक्या ठाकरा आगे वाको दिन थोड़ों है। रजपूत वोक्यों तमास्त्र विना अबे तो हाकी से नहीं। अद स्वामीकी पाछे रही ने आर्थिय द्वाणे ने नान्हा याटी पुढ़ी वायने कहों। ठाकरा तमास् वोसी सो है महीं इसही है। जद विष रकपूत विवठी भरनें सूची अने वोक्यों ठीक इस है। जद स्वामीकी पुढ़ी कमने सूची। इसी बहुराइ करनें कुमाने टिकामी आया।

## 222

सिरवारी में स्वामीकी कोमासो कीमो। विजैमिइकी माथतुवारे भावता वर्षा रा जोग सु सिरवारी में रहा। मुसदी स्वामीकी रा दशण करवा थाया। प्रभ पृक्षवा सामा ~ पहली कुकड़ी हुई के असो। पहली यण हुवो के अहिरण। पहिसां वाप हुवों के करो। इत्यादिक धनेक प्रश्ना रा जवाब स्वामीकी विया मुक्ति सहित। जह मुसदी राजी होय बोस्या: यह भरन पणी अगांद पृष्ठपा पिण इसा जाय किणही दीमा नहीं। आपारी मुद्दी तो इसी है किणही राजा रा मुसदी यमा हुता तो पणा देशा रा राज मक परे करता इसी आपरी मुद्दी है। जद स्वामीकी बोस्या: पछ क जाय करे। मुसदी बास्या: काय तो नरक में। अद स्वामीको बोस्या

वृद्धी जिपारी जापीयै। छे सेवै जिन धर्म। और बुद्धी किय काम री। सो पिक्यों वाधे कर्म ॥

विष बुद्धी कतायां मरक में पड़े ते पुटी किया कामरी जब मुसरी पर्णाराजी हुवा।

### 222

बोधपुर में स्वामीजी प्याच्या । अह मेसा होय बरवा करवा भाषा। ऊथी अंबडी बरवा करवा सागा। जीव बवायां कांद्र हुवे १ विजयसिंहजी पहरा परायां ठेडनों कांद्र थयो १ इरवाहिक राज में टाडी सगावासागा जह स्वामीजी वाल्या सूत्र में किस्नजी री मरक गति कही। इस्याहिक सब बरवा सूत्र सोधन राजाजी वर्ने करी जब सातर गया। ही

## \$ \$ 8

रपनायजी स्वामी जीनें पृष्ट्यो विक्रयसिंह भी पहुद्दों फेरायों हाडाव कृषों पर गडना सकाया। दीवां पर डाकणां दिराया मृद्धा मा वापरी वाकरी करणी, इत्यादिक कार्यों में राजाजी न कांद्र हुवो। बद स्वामी जी पोक्या राजाजी समद्रव्हि है के मिध्यास्त्री १ इस पृष्ट्यां जाव देवां असमय थया।

## 224

किनदी कको भीकान की ये बने एक होय सावो। सर्व स्वामीबी बोस्था: महाबन कुमार, बाट, गुबर, सर्व एक यावो के नहीं। वर क बोक्योः महै तो एक म आवा। यारी चाति इव छोर है। वह स्वामीबी बोस्या प पिण मूसगा मिल्यास्वी है। गाजीकां मूहाकां रा साबी है। त्यां पृष्ठ्यो गाजीकां मुद्धालां कुल धया। जद स्वामीकी क्यो एक भाषाण-माध्यणी प्रदेश गया । स्यां माध्य माध्य मोक्को कमायो । केवछे प्रक का है लाधान का कलो पूरो की यो। सद लाझाजी पठाण राधर में पेठी। दीव पुत्र थवा। एकण रो नाम गाजीकां वृक्षारो नाम मृहाकां दियो। केटके एक कारे पठाण पिण कास कर गयो । सन् नाश्चली सर्व यन पुत्र सेई देश साइ। मार रेकने पर्णा त्याविका मेखा हुवा। कोइ भूवाजी कहें काइ काकी करें। हिंदै नाद्यमी कहै दावदा में जनेद यो। जिसमकर पणी नाद्यमा में विसासा बनेड देवा पुत्रों ने हेको पाइयों - सावरे केंग गांकीको आवरे केंग मुहाली। नाम सुण नाझन कोप कर वास्ता: हे पापणी। ए कोइ नाम ? नाझन रा नाम वो भीकृष्य रामकृष्य इरिकृश्य इरिकास, है रामकास सीधर इत्यादिक हुवै।। अने पहलो मुसस्मान रा नाम है। स्टारी काह ने बोस्वाः साच को अप किया रा पेट रा है। नहीं को कोर्ने मारस्यों। अने महेड मरस्यों। अर्थ व्या बोकी मारो मती। सर्व बात माह ते बढ़ी। यतो पठाण रे पेट राहै। बद बाह्यज बोस्या हे पापणी । म्हामें भ्रष्ट किया। अबै र्गगाबी बाय स्नाम पानी रा सेपकरी हुट बास्यो। अब आ बोझी : बीरा बा बोन, बाबइमिइ हे बाबो समें सुद्ध करो। सी फेर बद्दा भोडन करने जिमा सू। बद बाइण नोस्या एइतो पठाण रा पेट रा मूलकाइ असुद्ध छै सा सिद्ध किम हुतै।
ने तो मूस का मुद्ध छो। धारो अन्त साघो तिणस् तीर्य काय सुद्ध बास्या
पिण मूलगा असुद्ध सुद्ध किम हुनै। भी सन्त्री स्वामी कहा। कोइ साघ ने
दोप रागा प्रायश्चित हेइ सुद्ध हुनै। पिण एतो मूलागा मिच्यास्त्री भद्धा कथी
गानी सां मुझासा रा साथो। से सुद्ध किम हुनै। सुद्ध भद्धा आये अने पछै
नवी दीआ कप काम थयां गुट हुनै।

## > > &

किंग ही पृक्षका भी लगजी व पिज घोषण उन्हों पाणी पीबे साथ रो मेप राष्ट्री आप करावे ए साधु कर्मू नहीं। जब स्वामीजी पास्या ए वणी नणाइ माद्याची रा साथी है। ते यजी यजाइ माद्याणी किम १ स्वामीजी वोस्याः एक मेरी रा गाम हो। जट इत्तम घर मही। महाजन माने सा बुख पाने। मेरा न क्या अठे उत्तम पर नहीं सा महें याने सागत या छ। अर्न अठे उत्तम पर बिना राटो पाणी नी अवत्याद्र पद्भे । अद्र मेरी सहर मं जाय महाजना न कथा महारे गाम बसो धारो उपरसरो रात्सया। पिण कोई आया नहीं। अइ एक मुद्रा रो गुरु मुवा। विजरी स्त्री गुरही विजनें मेरा माद्मगी पणाइ। ब्राह्ममी जिसा कपदा पहरापा। जायगां कराय तुससी रो याणों रोप्या जातां धवसकी। मेरिययां श्राक्ती जिसो पर कर दियो। दोय रुपियां रा गर्दु मेस्या अपेडीना मूँग अने एक रूपमा रा पी मेस्यो । अग्रो महाजन आहे जिला ने परमा हेर् रोटियां कर पासपांकर। महाजन वाबे क्या में मेर हे माध्यमी में पर बनाय नेवे। बैहर एक कार्स क्यार क्यापारी पर्या काला वाका आया। मेरां न क्या उत्तम पर पताओ जद बाह्यणी रो पर वताया। स्वापारा धायन बास्या वाह शटियो धरन पास । जह श्रा गशारी आहो शाटियां कर मार्टि मुरद्दां यो पास्या। बास करी विलये कांचरियां स्टार्गी स महाजन कोमना प्रमाण करे। प्रमाणां गाम री रायण इती। अमरहिये महर ना रायण देखी। यिण इमी चनुराइ काइ द्रशी मही। रात किमीक । वार् हुई है। माहै कारशियामन बहुन कामी बनाई है। अब् आ वासी बीरा कावरी रा स्वाद री ता नियम मिसी दुंती ता शबर पदशी। जद् अ बास्या तीसम्बद्धा अद्भावामी कापरिया पंतारकात

षुरी म मिली। ज बोल्या सुरी म सिली को किया सूं पंदारी ? जद जा बोली: दाता सूं बनाशी न्हामें है। जद य बोल्या: हे पापणी महाने मिल्ट किया। बाली परकता समा। जद था बोली: दे बीरा बाली मती मोगज्यों असकड़िये दूमनी मांगने आणी है। बमापारी बोल्या तु जावरी कर्ण है। जद जा बोली दे बीरा हूँ बणी पणाइ लाइप्यों हूँ। जात री तो गुरबी हूं। जने मेरा मोने लाइजी बणाइ है। मोडने सारी बात बही। सीलजनी स्वामी बोल्या: तिम य घोषण उन्हों पाणी पीबे पिण समक्ति चरित्र रहित तिथ सूंबणी बजाइ लाइप्यी रा सांबी है।

220

वमरसिंद्जी रे जीतमस्त्री हेमजी स्वामी ने क्यों हेमजी सोवत में मीकन की कोमासो की घो। विद्यां नहीं क अमरसिंद की रा साभा पिष नोमास्रो कियो हुंतो। सो झागते नोमासै तो मिमनाक्षां में वहानतानें इसो रप्टीत विको-अमरसिंद्की रा बहेरा रुपनाककी अमस्त्री रा बहेरा ने गुत्ररात सारवाइ में भाण्यां। खर माहीं माहि गाडो हेत यो। दोव वीन पीडी वाइ वो हेव रहा। पड़ रूपनावडी जयमस्त्री कोहकोडी ए न्दरनी रा नेका सो अमरसिंहनी रा श्रेन सोचपुर बादि करहा सिमा। नद देव रहा नहीं। उन् एक साहुकार विदाय में वैस समुद्र पार अवापार करवा गवो। पाको कावता कपइ री मञ्चा में एक गर्भवती अँदरी आह सो स्पाई। साहकार देखिनें बोबबो इजमें समुद्र में नहीं न्यालजी। जावता करें। पड़े साहुकार पोता रे धरे आयो। बोड़ा बिना में कदरी रो परिवार वस्यो। वद क वरी बोसी को साहकार क्यगारी है। सो इवरो आपाँ में विगाइ करको नहीं। साहुकार पिज क दरा क दका ने दुस न है। एक दोव पीडपा वाद वो ऊ दरा ऊंदरबा बिगाइ करको नहीं। पहें विगाइ करवा छागा। साहुकार नां कपड़ा करंदिया कुरटवा छागा। अयु को तीन विडिवां तीर तो जमरसिंद्वी रा सामां सू देत राज्यो। पछे अमरसिंद्वी रा क्षेत्र दाववा कागा। बादक भाविका फार्या खागा। बैसते चौमासै तो ए रूप्नांत दीयो। विषर् अमरसिंह्की बाखा हो राजी रहा। मिथवाका ने समम्मवा सागा। परे उत्रते योगासे फरेयन्यसी गोटायत योग्यो : भीक्पनी मिमयाना ने

इम निषयो पिण ए पुन्यवासा नेड़ा बठा त्यां न क्यू नहीं निषेषा। जब स्वामीजी बोह्या एक खाट स्रेती बाइ। अवार् घणी नीपनी। पाकी। क्यार् चोर बाब में सिटां री गांठा बांधी। जाट देल उत्पात सूं विचार बाय म बाह्यो वारी आधि कांद्र है ? एक खणो बोह्यो हैं तो रखपूत । तूबो नोक्यो हुँ साहुकार। बीजो बोस्यो हुँ जाहाण। बोधो बोस्यो हुँ जाट हैं। बद सार बोस्पो राजपूत नें - आप हो घणी हो सी छसे रो सेवा हो। महाजन बोहरो है साठीक। ब्राह्मण पुण्य रो होने सी ही ठीक। पिण को जाट किल छेसे हेने १ इण ने महारी मा कर्न कोछमो दिवावस् । इम कहि गांठ परक जवार में के जाय बांब किया रे उपरी पाग सू बांच दियो। पर पाड़ा आयम बोक्यो नदारी मा कहा है रजपूत तो छेली हेवे घणी है। वाण्यों से पिया ठीक वोहरों है। पिया ब्राह्मण किसे सकी सेवे १ ब्राह्मण वो वियो है। बिना वियो किम है ? बाह महारी मा कने। इस कही इपर्ने पिज परुद्र के आय ने बाव किया र बाय बीमो। फर काय में मोक्सो रजपूत तो सेक्षे लेबे पिण तू याण्यां किण हेक्षे से। तू किसे दिन मौमें घान दियो हो। अन कर महारा वाहरो वयो। इस कहि से बाय नती ने वावसिया रे इण न बाय विया। फरपाड़ी धाय म बोस्यो ठाकरा घणी हुवे सा जावता करे के चात्रा करे। इस कहि इजनै इ पकड़ से आयने वाथ दियो। रावस आय में पक्रद्राय दिया।

पुद्धिस् व्यारां ने पक्षयां साम्छ राक्यो। अनै एक साथै व्यारां स् स्माइनो ता कर प्मतो। ज्यू मिश्रवाम्धां माहि सूँ तो केइ समस्प्रमा अवे पुन्यपासो रो वारी। पछे पुन्य री शद्धा बाम्धा में नियमवा सामा। इसा भीराज्यी स्वामी करावाम।

#### र१८

कियही क्या मान अर्थना ने दान देवार स्थान करावा। जद स्वामी श्री पाइया पंग्हारा पचन संश्विमा प्राथितिया रिवम सूँ स्थान करा हा का ग्हाने भोदवाने स्थान करा हा। इस कहिने क्ष्ट कीयो।

पीपार में एक जर्ने गुरु की घा। तिण रा घर को बरायो। कई—पाड़ा जाव मंसमकत दे आव। जद ते पाड़ो आय न घोड़यो बारी समगत पाड़ी बरही हयो। सूस कराया ते पाड़ा बरहा ल्यो। अद स्वामीजी बाल्या डाम दियोड़ा पिण पाड़ा छेणी आवे है कै।

### **१२**•

पुर सू विद्वारकर भीखवाई बावता मारग में हेमजी खामी लेंद पाया। जब चन्त्रमाणजी चामरी न क्यों आज ता सद घणी पामी। जह चन्त्रमाणजी चामरी क्या—भीसणजी स्थामीजी कहिता था प्रदेशों में ज्ञामना थयां दिनां निजरा हुवे नहीं।

## १२१

रिणिहि गाँम में जीवो मृहतो नगजी मसकट में कई भाइजी! भीतणकी स्वामी कहिता या—घान माटी सरिलो छागै अब सवारो करणों बाकी बाहरों योड़ो जाजी! शैसो बाझ बाय वीवी है पिण म्हांस् स्वारों हुवे मही। इस करवा विज हिस राजि बाइको पूरो कियो।

# १२२

किणही पृद्धियो महाराज सोघा रे असावा क्यू हुवे। जद श्वामीबी बास्या किणहि माठा बद्धास महेठी मायो महियो अने पद्धे माठो क्या क्षण रा स्थाग किया हो आगै माठा बद्धास्यो है हा सार्ग पद्धे सूँम किया वा पद्धे न कार्ग। स्यू आगै पाप कर्म बांध्या ह हो मागवे पछै पापरा स्थाग किया विष्य रा दु स न पड़े।

## **१**२३

दाभावी सीहवा गाम रो वासी पाछी में भपपाच्यों हे थामक बाव भप घाट्यों सू वरपा की यी। विजमें क्यक जाव वो दिया में केयक जाव भाषा नहीं। पछे स्वामी जी मक्द्रा : वरवा की यी पिण जाव पूरा आया महीं। यह स्वामी जी पास्या दामां साह बादी पूर्णों में दाय ठीर छेड़ समाम माइयां किम बीते। तीरां रा भाषहो पूठं थांघ सुद्ध कियां जीते। क्यू भेपपात्यां सूँ चरचा करणी तो पक्का बाब मीताने करणी कवा बाय सून करणी।

# 178

किमही पृष्पमा—भीलणजी काइ यासक भाठा सू कीडमां मारता विष रा भाठा स्रोसमें हरहा सिमो विष में काइ थयो। जद स्वामीजी योहपा: हणरा हाव में कांड सामो। जद ह वास्या हण र हाथ में भाठो आयो। जद स्वामीजी वास्या अवंधइ विचार स्वा।

# १२५

पुर भीखना है विच स्नामी को प्रभारता हु हार नी सरफ रा एक भाषा मिल्यो। विज पृष्ठ्यो बापरा नाम कोइ १ अद स्नामी की पान्या न्हारा नाम भीपण। जह के नाल्या भीपण की रो महिमा को पाणी सुन्नी है सा बाप एक खा रूट सहुठे बटा हो। मह ता जाण्या सामे बाहम्बर पाना हुमी। पाड़ा हाथी रथ पाछ ली प्रमुख पाना कारना नो हुमी। जह स्नामी जी बोल्या इसा बाहम्बर न राखा जह हिन महिमा है सापुरा मारग का हिन है। इस मुणने राजी हुना।

## > २६

काचा पाणी पाया पुष्प सरम ह पुष्प री सरमावाका भाषा भीपणजी मिभ री भट्टा पणी सादी है। जह स्थामीजी बोस्पा किणरी १ पृत्री किणरी पृत्री। अयु यां री ना एक पृत्री है अन थारी कानू पृत्री है। क्ष

### 120

स्थानाचा अस्य बास्या भीषमा देन्या जायपुर में प्रमक्षती बाह्य र यानक जायाकर्मी कारम्भ यणा दुवा। जद स्वामीजी बास्या को दे ता आरंभ ययो असे बीजार आरम हैना वीमे है। कव्यां रा पदा हुंना दिसे है।

क्यिहि पृक्षो भीपणजी काइ वकरा मारता में बचायो विज ने की वया। जद स्वामीजी बोस्या ज्ञान सू समकाय ने दिसा झाड़ायों हो थर्भ छै। स्वामीजी वाय आंगुड़ी कंची कर ने क्य़ो-ओ तो रजपूत अने ओ वकरो यां दोयां में भूदे कुछ। मरण वास्रो बूदे के सारण वास्रो बूदे। नरक निगोद में गोश कुन कासी। अब क बोक्यो मरण बाको बूड़े। सब स्वामीजी वाक्या साधू पूक्ता ने तारे राजपुत ने सममावे वक्रा ने माल्यां त् गोठा कासी। इस कान सू समकायने हिंसा सोड़ावे वे मोश रो मारग है। पिण साभू बकरा नी जीवणा बांछे मही। जिम एक साहुकार रे दोय केर एक दो करड़ी जागा रा भूज माये करें अने दुजो करड़ी जागा रो ऋन इतारे। पिठा किण ने वरमे। सूण माथे करे विण में वरसे पिण डनारे विण ने न बरने। अयू सापू वा पिता समाम है धने रजपूठ ने बकरा दोन् पुत्र समान है। या दोयां में कर्म भूण माये कुण करें। अने कम सूर्ण बतारे कुम। रसपूत ता कर्मत्रप भूम माथै करे है अने नकरा आगमा कर्मत्प भूण मागने न्दारे है। साभू रजपूर ने नरने तू कर्महप ऋण मार्थे मवकर। ए कर्म बाब्धा घणा गाता सासी। इस रखपुत में समकायने हिंसा ह्योइप्टि ।

228

विस्त समार ना उपकार उपरे अने मोध ना उपकार अपरे स्वामीकी दर्शव विस्ता। किण्यी न सप लाधा। गारह माहो देह बवायो। जह उपनी कारे बोस्ता इदरा दिन तो बीदव माइता रो दियो हुतो। अने अव अव स् बीदव आपरा दिना। माता पिता बोस्ता—चें म्हानें पुत्र दिवो। बहिमा बाकी—म म्हानें माइ दियो। स्त्री राजी हुइ—पूड़ा—चूनड़ी अमर रहसी को आप रो प्रताप है। मगा सम्बामी राजी हुवा— आहो काम कीयो काल दिपया देवे ते विचे ए उपकार मोटो। पिण प दपकार ससार मों। दिवे मोझ मों उपकार कई छै। किणहि म सप काभो उत्तर सामु कई म्हाने माइ। आव ते कई मानें सर्प लाघी माहो देवो। जह सामु कई म्हाने माइ। आवेता है पिण दणा न कस्मै। जह क बोस्यो। मोनं बोलब बतावो। साधु बोस्या कोपब काणां छा पिण बतावणो नहीं।
बद क बोल्बो में यूँदी मूढो बांच्या फिरो हो क काइ थां में करामात पिण
है। कद साधु बाल्या न्होंमें करामात इसी है क्यो न्हारो बड़ो मनि
वा किणहि मध में सर्प काबे नहीं। खद क धोल्यो किका कांद्र बतावो।
बद साधु बोल्या सागारी सथारा करहें। इण धपसर्ग सूँ बच्या बद वो
बाद न्यारी, बड़ी वा च्याक इ आदार नां त्याग। इम सागारी संथारो
कराय नवकार सिलायो च्याक शरूवां दीधा परिणाम बोला रकाया।
बाइको पूरोकर देवता हुवों मोझ गामी हुवो। को स्थकार मोझ नों क

## **१३**•

विक्ष संसार मां तथा मोस ना मारग इत्यर स्वामी औ द्यांत दियों । पक साबुकार रे दोय स्त्रीयां एक तो रोषण रा स्याग किया धर्म में घणी समसे। बने एक वाणी घर्म में समसे मही। बेतल एक काले प्रदेश में मरतार काल की थो। सुलने घर्म में न समसे ते को रोबे विकापात करें। समसे ते रोबे नहीं समता धारमें बेठी। सोग सुनाई घणां मेला दुवा। ते सब रोबे तिण म सराबे—य घन्य हे पित क्ता है। म रोबे तिण में निई— आ पापणी तो मूमो इन बासती थी। इस र आसूई आबे नहीं। अने मामु किलमें सराबे। सामु तो न रोबे तिणन सराबे। ए प्रत्यक्ष मोझ रो मारग स्थारो अने सोक रो मारग स्थारो।

## १३१

केद कई आहा नारे धर्म जद रनामीओं भोस्या आहा मोही धर्म तो मगनान पर्ययो। पिण आहा नारे धर्म कई ते किया रो पर्ययो। इस् कियही पृथ्यो धारे माथे पाग से कठा मूँ आह। जद माहुकार हुने ते ता पैतो वसाने माईदार मराने अमकदिये बजाज कर्ने छीधी असकदिये रंग रेज कर्ने रगात्र। अमें कोरन क्यायों हुने तिण मू पेंतो बतावणी आहे महीं भोड़ा में बटक जाने। उसू आहा नारे धम घर तथा अनत सेनायों धम कई ते ठाम ठाम बटके पेंतो पूगावणी आहे महीं।

कोइ स्वामीजी कर्ने परचा करवा आयो। वान द्या री क्र अक्ष री परचा करता ठोड़ ठोड़ अटकें। अरड़ वरड़ बोकें। न्याय री एक परचा बोड़ दूवी पूखे दूजी कोड़ने तीजी पूछे पिया प्रथम न्याय री परचा से पार प्रगावे नहीं। यद स्वामीजी बोस्या अर रो घणी स्तेत बाढे ते तो प्रांत्र री मोझ कतारें। अने बोर धाय पड़े सो बाटा बरड़ो करें। एक कठा सू वोड़े एक कठा सू ठोड़े क्यूँ वें यर रा घणी होय न्याय री एक घरचा पार प्रगाव दूजी करा। चोर विम मत करों।

# 233

भेपघारी परका करता जानार सरघा री त्यायरी परका छोड़नें भीव वपाता रो वेदो पाछै। यह स्वामीजी बोल्पा कुनदी चोर हुने ते चौरी करम छाय छगाय जाने। छोक तो छाय र घन्च छाग जाने ने जाप माछ छेन में नाछ तो रहे। उर्वू जानार तो हुन पाछणी आने नहीं तिणस् जानार भी न्याय अद्धारी परना छोड़ने छोकां सू छगावणी वातां करें। य जीव भंगाया पाप कहें। दान दना उठाय दीची। मगदान ने जूका कहें। इस सोकां ने छगावे पिज ज्याय रा बाधीं नहीं।

### 8 6 5

कुमाग सुमाग कपर स्वामीकी दृष्टांत दियो। भगवाम रो भारग अमें पालकियां रा मारग किम ओक्रिये। भगवान रो मारग तो पालसाइ रखा जेइवो सो कटेइ अटके नहीं। अने पालिकियां रो मारग क्षांता री इड़ि ममान। याड़ी इड़ि दिसे अने आगे तजाइ। स्यू थोडो सो दान शीकादिक वताय न पछे हिमा में यम बतावे।

## १३५

कर पार्यको सम करें भीपणशी री इसी झद्वा पकरो प्याया पछे क बूपको गावे काचा पानी पीवे अने क आरंभ करे विज रा पाप पाछे सूँ आवे। अद ग्वामी श्री कारपा ग्रारे हो आ सर्वा है-असंबत्ती में य्यापी क बनक आरम करसी। विज री अनुमोदनो रापाय उज वेकाइज भगवान देख्यो जिदरो छाम चूको, अने में तपस्या रो घारणों कोइ ने करावो आगामी काछ नी सपस्या नो घम मोने हुमी इस जाणने घारणों करावो। जद धरि देखे असंबदी ने बचायां क झारम करसी आगामी काछ नो पिज पाप धाने छामसी धारी अद्धा रे हेखें। कारण घम आगामी काछ नो पादा स् आवे सो पाप पिज छामसी। अने मगवते सा कहो । असंबदी में बचायां बिदरो पाप झानी पुरुषा देखपो विदरो उज वेछाइज छाग चूको।

# 234

किणही पृद्ध्यों में कोइनें सूस करावों ते सूस परहा भागे तो यानें पाप छागे। अद खामीजी वोल्या: किणही साहुकार सो रिपयां रो कपड़ों बेच्या। नफो मोकछो ययो। छेणवास एक-एक रा दो-दो कीमा तो उपारों सभो कप साहुकार रे आवे नहीं। सभा क कपड़ों केण वालों आगे जायने सर्व कपड़ों वाल देवें वा तोटो उपारा घर में पड़े पिण साहुकार रे पर में नहीं। म्यूँ म्यूँ सूस दिराया तिणनों नभो म्हानें हैं चूकों भागका सूस चोका पास्सी ता नको उपानें। अने मांगसी तो पाप स्पानें अगसी पिण महानें म लागे।

# : 230:

पर स्वामी की रूप्ति दियो। किगहि वातार सापू नें पृत विद्रायो। मापू नेहराइ रासी। तिण पृत सूधनक की ह्यां मृद हो पाप सापू नें छागो पिण दातार नें न सागो। अने मापू ते पृत हरप सहित हपमी नें दीघों पाते म पायो हिणरे तीर्षेद्वर गात्र पंप्या हे नपो सापूरे पयो। आप आपरा भाव प्रमाण नकी हुवे।

### 236

पिणही पूछ्यो असंजती जीव ने पाप्या पाप कहा हो है फिल स्याय। जद स्यामीजी पोस्या: फिणही रें रूपियां री नासी फिहियां पंची इसनें चौर सारे महाठो। आगे हो सादुकार अने सारे चौर महाटा जाय। इस महासहा चौर आसाइने हठी पहुंची जब किणही चार ने असस सवाय पाणी पायनें सेंठों कियो। ता ते अमछ खवावण बाको माहुकार रो बेरी खाणवो बरी ने साम बियों विण कारण। स्यू झ काया रा इणवावाका ने पोले ते झ काया रो बेरी जाणवो बेरी ने साम दियो विज मार्ट।

238

कियही सह बायो। सेव पाको इससे घणी रे वास्रो दुसणी आयो। यद कियही ओपध देइ सांतरा कीयो। साओ हुवो अब सत कान्यो। सहाज देणवासा में पिण पाप सागा। स्यू पापी रे साता कीयां वर्ग करासू।

₹8•

किमदी राजा दश चौर पकद्या। मारवारो हुकम दीको। दिवार एक साहुकार अरज कीभी। महाराज एक २ चौर ना पांच सौ २ रिपमा के चौरां ने बौद्रो। राजा क्योः चोर तुष्ट भणा दे सो छोड़वा योग्य नहीं। साहुकार फेर क्यो मन ने सो बोड़ी। तो पिण राजा मार्ने नहीं। इस साहुकार मणी अरव कीपी जद पांच सी रपश्या सैयने एक चीर ने छोडची! नगरी मां कोक साहुकार ने बन्य २ कहिया छागा। गुज-माम करे। वदी कोड़ाय में मोटो रुपकार कियो। योर पिल पयो राजी हुवो। साहजी महां सू पणो रुप कार की थो। पछे चौर पोसा रे ठिकाणे खाय चोरा रे त्याविका ने समाचार कुमा। हे सुजने द्वाप पहचा। ते चीर छोरां ने सेव् आयो। शहर रे ब्रवाजे चिठी बांधी नव जोर मास्या विजरा इम्यारा गुणा निनाजने मनुष्य मास्या पछे विष्टानो कर सू । साहुकार में न मारू । साहुकार रा वेटा पीता संगा संबद्धा ने पिज न मारू । पछे मनुष्य मारबा छागो । किजरोइ बटा माखो कियरो भाइ भारको, फिनरो ही बाप मारको। शहर में भर्मकार मह्यी। मगरी मां स्रोक साहुकार नें निदवा सागा। तिण रे परे बाय रावा सागा: रेपापी थारे घन पणा हैतो तो क्वा में क्यू नहीं महास्या। कोर हुडायने महारा ममुप्य भराया। माहुकार सातरियो। शहर दौक्ने वृत्ते गाम आय पस्यो। भजो तुसी ममो। जे खाक गुण करता तेत्व अपगुण करवा सागा। संसार मा उपकार इसो है। माभ रा उपकार करें से मीटी विण में कीइ ज़ोस्ता भद्दी।

\$8\$

सिरमारी में बोहर सीवेसर पूछयो । नरक में जीव जावे सिणनें ताणें किया । जब स्वामीबी बोस्या । कूबा में पत्थर महासे तिणनें कैंचनवाछो कण। भारे करी आफेड तले वाय दिम जीय कर्म रूप भारे करी माठी गिंदी में बाय।

**१**8२

विस वोहरे सीवेसरे पूछयो जीव देवलोक में जावे विण नें छेजावंण वालो कुण। जब स्वामीजी वाक्या : छकड़ा नें पाणी में महास्या छ चो आवे वे कुण ही त्याचे नहां पिण इसकापणा रा योग स् विगे। विम जीव पिण कर्मे करी इसको वया देवगित में जावे।

₹8₹

किगरी पूछ्या: जीव इनको किम हुवै जद स्वामीजी बोस्या: पहुमो पाणी मं मेल्यो दूवे अने उग ही पहुमा ने ताप स्नाय कूट २ ने बाटकी कीबी से सिरे। उग बाटकी में पहुमा मेन्द्रे तो ते पहुसो पिण दिरे। तिम जीव सप संयमादि करी जातमा इनकी कीचा सिरे।

**> 88** 

कार मार्चा री निंदा करें अन बाप कुमद फरन अस्ता रहें तिण रूपर स्वामीजी क्टांत दिया : किमही गाम में एक भूगस रहतो। सो एकदा भाजपाटा आया स्थान सार्का रा भन भान बताय दिया। भाजपाड़ा क्यक ता गया भी क्यक गया नहीं। गाम रा साक पार म्हाम गया था मा क्यक पादा भाषा। भूगन भन बान बतायोरी बात मुगनें सार्का भोसंमा भीषा। अर इसा काम करें। जप क भूगस भीजवासों ने मुगावनें पोन्या। हैं यनायना नी अमकदिया ना रगेद्रा करें गद्या व बता इसतो, फला जारा सादा कर गहा। ते बता इयता। करों पन फलांकी जागो गह्या ते पिगवना न्यना। इस इयद करने यादी स्था त पिग बनाय दीया। तिम निद्दक कुबद हुम त निंदा करता पृष्ट पाटने अटगा रहें।

केमक स्वामीजी में कहिवा छागा। इसी सरघा वो कठेइ सुणी मही। वें दान दया छाय दीघी। जद स्वामीजी बोल्या। पबूपणों में कोइने आता पाछ नहीं आटो घाछे नहीं। पर्यूपण धर्म रा दिनों में को धर्म जाणे वो भो दान देणों वद क्यूं कियो। जा बात तो घणां काछ आगती है जब वो महें हा ही नहीं फरे जा भाष किण की घी।

## 184

केमक वोस्मा: मीलापजी वारा भावक कोइनें दान देवे नहीं। इसी अदा वारी है। जद स्वामीजी वोस्मा: किनहीं शहर में च्यार वजाज री हाटों हैती। तिणमें तीन तो विवाह गया। पाछ कपड़ादिक नां माहक पणा आया! दिवे एक वजाज रहा। ते राजी हुवे के वैराजी। जद ते वोस्मा राजी हुवे। जद स्वामीजी वोस्मा: ये कहो मीलगजी रा भावक दान नहीं देवें तो जे सेवास ते सर्व वारे इस कासी। अने ये कहा ते पम वानें इज हुव, वे वेराजी क्यूँ पमा। यें निदा क्यूँ करो। इस कहि कट कीयो। पाड़ी जाव देवा समर्थ नहीं।

### : 48% :

स्वामी जी विद्या श्रीषा पछे केतलएक वसं तीन जिएगा दिसा लेका स्वारी पद। जब स्वामीजी बोह्या: में तीन जिएगा सामें दिसा लेकी अने कदा चित्र पद्म्य रो विभोग पद्म जावे तो वोगा नें कस्पे नहीं सो पछे संकेतला करणी पदे। यारो मन दुवे तो दिसा श्रीम्यो। इस आर कराम तीन जन्मा नें सामें दीझा दीथी। पछे माकशी आर्या थद पिण स्वामीजी री नीत देट सुद इसी तीली दुती।

### 185

बया उपर स्थामीजी वीन रप्नांत ब्रिया— भौर हिंसक ने कुसीलिया, यिर ताइ हो साधा दियो उपदेख। याने सावदा रा निरवदा किया एहको हो हो जिन दया धर्म रैज। भव जीवा तुमें जिन धर्म कोलकी धना

कियही मेश्री नी हाटे सापु उतका। रात्रे चौर आया। हाट खोली। साभु बोल्या : यें कुम हो । जब से बोल्या : महें चीर छा । साहुकार हुआर रपर्या री थड़ी माँहैं मेड़ी है सो महं परही से जास्या। जब साथा उपदेश पीयो । चौरी ना परक माठा है। आगे नरक निगोद ना बुस मोगवणा पहसी। भिन्न २ फरने भेद वताया। ए घन सासी हो घर का सगता अने इस बाने भागवणी पइसी। इस समकायने चौरी ना स्याग कराया। सामारा गुणमाम भोर करता धका प्रमात ययो। एतले हाटरो मणी आयो। पड़ी नें नमस्कार करी घोट्टो छटको साधा नेंड्र कीयो। योरा ने देसने पूछयो में कुण हो। ते पाल्या में पोर छा। ये दंडी पटायने इसार रपद्यां री येकी माय ने मेकी, सो म्ह दलता हा। रात्रि में आय छेवा सामा। मामा भ्राने देखने उपदेश दे समकायान पौरी नां स्याग कराया। सो यो साधा रो मछो होइम्या। म्हाने दूवता ने राक्या। मेमरी सुण में साथा र पगा पड़यो, गुण गावा छागो। म्हारे हाटे आप मछाइ खत्यां। म्हारी येखी रास्ती। एह धन चीर से कावता ता म्हारा ख्यार घटा उपारा रहिता। अव क्यारू इ परहा परणावस् । से आपरो उपगार है। मेसरी इम कहा पिण सामू विज रा धन रासका उपदेश न दियो। चारा में वारका उपदश वियो।

पकता में मारणहार कसाइ हाथ में कती मार्था करी आय उमो एका जद सार्था पूछ्या । तू कुण है। जह क्र भोल्या : हूँ कमाइ छ। जद सार्था पूछ्या । यार काइ किमब। जब त बास्यो । यर यीम बकरा पत्या त्यार गर्छ कती करों बचम्। जद सार्था उपदश दिया । सर पान गार्थों पड़ निण र अर्थे इमा पाप कर। जद कमाइ घाल्या मान ता मगवान कमाइ र पर मन्या है मा मार्ग दाप मही। जद साथ बान्या : भगवान कमाइ र पर मन्या है मा मार्ग दाप मही। जद साथ बान्या : भगवान क्यारें। मस। यें आगे माठा कम किया निण मृ कसाइ र बुस उपनी। बसे इमा कम कर ता मरक में जाय पड़मी। इम मिन कार्ये समकाथा। यहरा मारबा रा जायजीव प्रगान कराया। कमाइ था या । स्वार पर पीम यकरा पंच्या है मो आप पदा ता नीता पाना नीक अन कर्या पाना पान । आप पदा ता पण में उत्तर करि पासन वाजर भं होड़ ! आप फहा तो धापन आण सूँपू। घोडण उन्हों पाणी पामी। सूली पारा हालायो ! साधा रा एवर ग्यारो उछेरम्यो । अव साध भोत्या धारे सूमा रो आवता की जे। सूस पोला पास जे। इम सूमा री महावण दव पिय वक्तारी भसावण न देवे। इसाइ मार्घा रा गुण गावे : मीने हिंसा छाड़ाइ तारका। बक्ता सीवता विषया हे पिय हरसित हुवा।

कोइ एक पुरुष पर स्त्री नो संपट । ते साधी करी पर स्त्री गमन नो पाप सुणीने त्याग किया । पणो राजी द्वीय साधी रा गुण गावै । आप मोन कृवतामें तात्था । नगक जातां में राक्यो । अमें चया स्त्री रिष्ट भावत्थो सुननं उगर फर्ने आयमें बोसी : हूँ तो घा उपर इकतार री घार बेटी घी सो मो सागे गृहवासा करो नहीं तो कृवा में जाय पहसू । जय विण क्छो : मार्गे तो उत्तम पुरुषो पर स्त्री नो घणो पाप बतायो । तिण सू महे त्याग की घा । महारे तो घो सू काम नहीं । अब स्त्री को घरे वस कृवा में काय पड़ी ।

हिये भार समस्या अने धन धनी र रहो। कसाइ समझ्यो अने बकरा बक्या। छंपट शीछ आइखो ने रही कूना में पड़ी। चीर कसाई छंपट या धीनां में धारवान कपदेश साधा दियो। आ बीनांने साधा वाका। य धीनू इ विका। विज रा साधा न धर्म धर्में स्त्री कुना में पड़ी धन रहो बकरा जीवां बच्या विज रो वो धर्म अने स्त्री कुना में पड़ी विज रो पाप साधा ने नहीं। केइ अज्ञानी कई: जीव बच्या धर्में धन रहो विज रो पाप साधा ने नहीं। केइ अज्ञानी कई: जीव बच्या धर्में धन रहो विज रो पाप साधा ने उपरी अज्ञा रे छेसे स्त्री मूइ विज रो पाप किए हान।

188

किया ही कहा जीव विषया वे धर्म । अब् स्वामीजी वोस्वा : कीड़ी में कीड़ी जाणे सो द्वान के कीड़ी द्वान । अब् क वोस्यो : कीड़ी में कीड़ी जाणे सो हान । कीड़ी ने कीड़ी सर्थ सा सम्बक्त के कीड़ी सम्यक्त । जब् वे योश्यो कीड़ी ने कीड़ी सर्थ वे सम्यक्त । कीड़ी नार्वा रा स्वान किया विका द्या के कीड़ी रही विका द्या। जब् क वोस्यो

कीड़ी नहीं तिका द्या। जद स्वासीकी वाल्या कीड़ी वायरा मू उड़ गई ता द्या गड़ गई, जट के विमासी विचारने वाल्या कीड़ी मारवा राध्याग किया तिका द्या पिण कीड़ी नहीं मो द्या नहीं। जद स्वामीजी वाल्या यह द्या रा करणा के कीड़ी रा करणा। जद ते वाल्या यह द्या रा करणा।

१५०

किय ही कको मूत्र में मापूरों जीव राज्यां कका। जद स्वामीजी वाल्याः दरीक ही छै। अपूरा खूरा हाणा किय ही ने दुल द्या नहीं। इस १५१

××र धाकको र पूरी पिक्काण नहीं तिण उपर स्वामीओं इट्रांत दिया: काइ मोड सायू मों रूप वजायने आया। तिण ने पूछे य किण टाठा रा। जद निण कक्का न्ह दू गरनायची रे टोसे रा। थारो नाम कोइ। केट महारा नाम पर्यरनाय। कोइ स्विया हा। तम त कई स्विया ता कोइ नहीं पिण बाइसटाठा चाला में तरापथी स्थान यो जाणू हूं। जह य माना पुरुष मत्यन बंदामि विस्सुना आयाहिण प्याहिण इस कहि बाँगे। इसा अजान दे पिण स्थाय निरणा नहीं।

१५२

स्वाभी जी पानता एक जणा आय पास्था : स्वाभी प्रमा मंगल पदा। जद स्वाभी जी पास्या भगपती मुणा। जद ते पास्या : स्वाभी जी पस्या भंगल मुणावा। जद स्वाभी जी पास्या : भगपती की मा क्रयस्था मंगल दे। यादि पस्या मगल देव दे गाम जाता सद्भ हेवे गपा तीतर बोलावे भ्यू मुणा ते तो पात कोर मा निवस इत मुणा ता पात कार।

१५३

किन ही पूछमा उताइ में माणू पाका में महत गाड़ा आकृता था तिन गाड़ा उपर माणू में बमाम म गाम में आज्यों। न्त्री कोट यथा जद म्बामीजी बाल्या: गाड़ा मही हानें पुनिया स गयहा भावता से अपर वेसाजने गाम में आज्यों तिज ों कोइ धया। जह क बोल्योः गयेरी बाद क्यू फरो। स्वामीजी बोल्याः ये गाई वेसाज आज्या धर्म कहो वो गये वेसाज आज्या हि धर्म। साथू रे तो बोनू ही अकल्पनीक दे।

# 148

प्रमूची आदि पांच कण्यां ने चंडावस में स्वामी क्यों । बारे कपड़ी चाइजे सो सेवो। स्यां साम्यो तिया प्रमाणे दीयो। मन में सका पड़ी कपड़ो बचतो दीसे। तिवारे असरामबी स्वामी ज मेसने स्यारे ठिकाणे स् कपड़ो मंगाया सापियो तो कपड़ो बचतो नीकस्यो। पड़ें स्वामीजी त्यांने चणी निच्ची। आग्मिया कास नी सप्रतीत आपने पांचू कण्यां ने साबे द्वोड़ दीघी।

### १५५

बूबार में एक भाषा रे बीरमाणजी री संका पड़ी। पछे स्वामीजी करो आया। सामायक नों उपदेश दियो। जद ते वोक्यो: सामायक तो न करू कदाच सामायक में धार्में स्वामीजी महाराज कहिली आय जाने तो भोमें दोप छागे। जद स्वामीजी बोक्या: एक मुदुरत नो सबर कर। इस कही संवर कराय पछे उस स् चरचा कर भिन २ मेद बताय उप री सका मेटने पगां छगाय दियो।

## 148

मायती द्वारा में मैणसिंद्यी रा जमाई उदेपुर सू आयो। नेजसिंदयी देशो महाराज योगे समकावा। यद स्थामीजी समकावा कारा। विजनें पूज्या साथा नें आधादमीं मानक में रहिणों के नहीं। यद से बीस्बों। ठीक है न रहिणों। विक स्थामीजी कहा। केवक साथ नाम भरावनें आधादमीं मानक में रहे हैं। यद से बोस्यों। रहे छैता कटेपक सूत्र में बास्यों दुवेला। वटी स्थामीजी पूछ्यों। साथू ने किवाद खड़मों मही निल पिण्ड एक परणों सेणों नहीं। यद क बोस्यों। क्षा बात को साथी कही। किवाद बड़े सो साथू रे काइ स्लासनों है। क्षियाद बड़े सा साथ दीव मही। नद स्वामीजी करों। केंद्र किंदाइ जड़ है। एक घर नों नित्य पिण्ड छैंने हैं। नद ते बोल्यो : हां महाराज किवाइ जड़े है नित्य पिण्ड छमें दे सो कठेंयक सूत्र में बाल्या इज हुपेसा। जद स्वामीजी जाण्यों को ता समजतो कोइ दीसे नहीं बुद्धि तिसी नहीं तिलम्।

140

कोइ स् परमा करता बुद्धी तो जावक काभी देखी अने छोक करें स्वामीजी इणने समम्तावा। जद स्वामीजी बोल्या: दाछ हुके सो मृग माट घणा री दुवे पिण गाहा री दाछ न हुवे। ब्यूं इसुकर्मी बुद्धीवत हुवे वे सममे पिण बुद्धी दीण न सममे।

146

कियही कहा आप उत्तम करा सा कानी कानी ह्युक्मीं जीव जगत में भगांद के समस्ते जिसा। जद स्थामीजी वास्थाः सकराणां रा पत्यर में भितमा हायवारा गुण ता के पित्र इतरा करणवासा कारीगर नहीं। यू समजे जिसा तो पणांद के पित्र इतरा समस्तावणवासा नहीं। \$

148

येगीरामजी स्वामी स्वामीजी नें क्या : हेमजी नें बलाय अस्तिख्य परवरा मूहरे यो आये नहीं जाइना जाय अने यत्याण दता जाय। जब स्वामीजी वास्या : केवली सूत्र व्यक्तिर ज इज हुये। ज्योरे सूत्र ना काम नहीं। अह

पजीरामजी स्वामी बासपर्य था। बद स्वामीजी में पृह्यो हीगत् भू पात्रा रगणा नहीं। जद स्वामीजी बास्या महारे को पात्रा रगीयाइ है धारे संका हुये ता नूं मत रंग। जद बेणीरामजी स्वामी बोम्या सहारा बेह्दड़ा थी रगपारा भाव है। जद स्वामीजी पास्या । बेह्द सेपा जाय जद उरसी कानी ना पीक्षा कवा रगरा कद् अने आग साल पहा रगरा कद् पन्धे देगने धार स्पर्ने पहिला इंग्या साही स्वा। यागा फेह्द हुने तो प्यान ता सुरंगे रंगरा इज टहन्या इम कहिने समकायां समक गया ।

कोइ कहे पात्रा नें दुरगा क्यू रगो। जह स्वामीजी वोत्याः कुंदुवारी निगे बोली तरे पड़े। एक रग सूं दूजे रग उपर आवे जद दीमणो साहरो। कोरो हीगछ् बोमळ पिण हुवे। काला फोरो हुवे। वासी उतारणो सोरो। इसादिक अनक कारण सूं जू जूवा रंग देवे से पिण सूत्र में परमा नहीं।

१६२

बाह्यपर्य वेणीरामधी स्थामी स्थ्यपं कावृता! स्वामीधी आप विनां जोगा विनां प्रया पर्य सरकाया। एक दिन वेणीरामधी स्वामी वो अस्मा वेठा हा जा स्थामीधी गुम पर्य प्राचने पर्य सरकायों ने सामा न कसो क वजी अस्मों वेठो देले है। इतसे वेजीरामधी स्वामी वोस्पा! क स्वामीजी विनां जोगा पर्य सरकायो। कद ओर साथ स्वामीजी कानी देलने इसवा सागा। पर्छ साथा कसी पूंजने पर्य सरकायो। अद स्वकाणां प्रथा अने पर्या आय साथा।

? 4 4

पीपार में बैजीरामजी स्वामी तुबी द्दार में वैठानें स्वामीजी देशा पाड्या को बैजीराम १। इस दाय सीन द्दारा पद्या पिण पाड़ा बोस्वा नहीं। जद गुमानजी स्वामी नें जाय कहां। यानें इस्तो पाड्या बोस्या नहीं तिण स् स्वामीजी का बात कहीं बैजो पूरतों दीमें हैं। इस मुजन बैजीरामजी स्वामी बरिया भायनें पता सामा। जद स्वामीजी बोस्या रे म्रल इस्तो पाड्या पिण पाड़ा बासे नहीं। वेजीरामजी स्वामी नरमाई करों बोस्या महाराज म मुजिया नहीं। पर्छे पजी नरमाई करी। इसा बनीत तो बैजीरामजी स्वामी इसा जक्कर स्वामीजी।

**\$ ≠** 8

वजीरामजी स्वामी कको हैं घष्ठी में जाऊ चन्त्रमाणजी सू वर्वा कर । जद स्वामीजी वोत्या । बार कणा सू चरवा करवारा स्थाग है। इसो हिन अवसर वृक्ष ने ए स्याग कराया। इसा स्वामीकी अवसर ना काण।

# 244

मेंजानी आयां ने भने येजीरामजी स्वामी ने स्वामीनी बोल्या । प जास्यों से जोपप पणा करें सो खाल गमावता दीमें है। तो पिज जोपप छोड़ यो नहीं। पछे आंस्या पणी कची पड़ गई। ओपप पणा की पे सिज सूं आंस्या ने जोसो धयो।

### 773

गुजरात सं सिपजी आय नायद्वारे मं स्मामीजी कर्ने दीका सीधी। पछ किसरा एक दिन तो ठीक रह्यो पर्छ सिरवारी में अयोग्य वाण ने द्वाद दिया। ते साहद परदा गया। पर्छ लेखसीजी स्वामी बोल्या ! सिंचजी में प्रामरिकत देवने पाद्वो करदो स्यो, हूं जाय ने स्थाप् ! जद स्वामीजी वोल्या ! ते लेबा योग्य नहीं। तो पिण कमर बापने स्थावा ने त्यार वया। जद स्वामीजी क्या त्या भेलो में आहार कीधो है तो धा भस्ने आहार करवारा स्थाग है। इस सुनने मीटा पुरुष कोइ स्थावाने गया नहीं। इसा जन्मर मीलणजी स्वामी। पर्छ सिंचजी रा समाचार सुष्यां करों रासी ओहने परटी रे जोडे सूक्षा है।

#### 160

दोय साथ रे माहाँ साहि अइनी छागी। स्वासीबी कर्ने साथा।
इणरे छोट माही जी पाणी रा टपका पड़ता करो करें इती दूर बाबो क कई इतना पांचड़ा। परस्पर विवाद करें। समस्ताया समस्ते नहीं। खद स्वामीबी कड़ों। में दोन खजा कोरी छे जायने जायगा माप आवा। बद दान जाया अइसी बोड़ नें सुद्ध होय गया।

### १६८

वही काय साधारे आपम में अड़वी सागी वर्ने क कई तू सोसपी। क कहे वू सासपी। इस परसर विषाद करता स्वामीबी कने आया दो पिज विषाद छोड़े नहीं। जद स्वामीजी वास्याः दोन् जला विगरा स्वाग करो आहा रो आगार रास्ते। पहिलां आहा मांगे संदित क्यो। एक जजै क्यार मास रे आसरे विगेन साथी पछे आहा मांगी। धद दूर्म रेड् विगेरा आगार होय गयो। इस कहिनें समजाया।

## 193

मावती द्वारा में ६६ रे वर्ष स्वामीजी रे वायरा कारण स् १६ मास रे वासरे रिहेणों पड़ मो। विहाँ हेम गोजरी गया। वास वर्णा री न मूगा री मेसी हुइ। स्वामीजी देवलें पूछ्यों आ विजा री मूगा री दाल मेसी कुण की थी। जद हेमजी स्वामी बोस्या। में मेसी साणी। यह स्वामीजी बोस्या। कारण वासा रे वासते करेरी मांगले न्यारी क्यामी तो वसगी रही यह मेसी व्या की वास करेरी मांगले न्यारी क्यामी तो मेसी हुइ। जद स्वामीजी भजा नियेच्या। जद एकान्य जावगों जाय स्वा सदास थया। पछे स्वामीजी थाहार कर लायलें क्यों। को ग्या वापरी व्यावमा रा स्में है के महारा। जद हेमजी स्वामी बोस्या। माहाराज को गुण वो महाराइ स्में। जद स्वामीजी बोस्या। ठीक है थाज पछे सावचेत रहिते। कर जा लाहार कर इम कहिने काहार करायो।

## 100

काफरसा में केतसी स्वामी ने इसजी स्वामी गौबरी गया विद्रां भोवण विना वास्यां मेस्रो थयो। विवार केतमीजी स्वामी क्यों। इसजी बाज विनां वास्यां भोवण मेस्रा कीयों है। माफक निकसीबों तो स्वामीजी इसा निपेषता विस वे वाकी काण राक्षे क्यूँ कोइ नहीं। पर्छ काफरसा मां बेहरा में पाणी वास बेस्यों वोस्रों मीकरवा जह मन राजी हुवा।

#### 105

कारण वास्ता साथां रे भासते दास मंगावता तो वोय कानी मेसता। कार चरकी हुने कार कारी हुने, कियही में स्प भणो हुने, कियही में सूम यादा हुनै। कारणीक नें कोई माने काई न माने। तिण सू जू जूथा मेखता। इसो कारणीक रो जावतो करता।

१७२

कि कृष्टि में सहस्रोतां री पास में स्वामीश्री रहस्या। पिषायने री सास्त रात्रि में पास्ती वारी स्रोस ने स्वामीश्री वारे दिशा गया। यद इमजी स्वामी पूछवो : महाराज वारी स्रोसकारा अन्काव नहीं कोह। अद स्वामीश्री बोस्या ए पासी रो चोयजी सकस्त्रणो दशन करवा साया। पणों संकीस्त्रा हो सा है पिण इण वाहरी संका हो जनरह न पड़ी। हा बार मा सका कना स् पड़ी। जद इमजी स्वामी कक्षा : महाराज महार मंका क्यां ने पड़े हु हा पूझा कर हु । जद स्वामीजी वाल्या : सू पूर्ण के इण रा महकाव नहीं। इणरो अन्काव हुमी हा महें क्यांने सास्त्रमां।

\$ 60 ₹ :

ग्योरो आचार लाटा श्रद्धा पिण साटी इसा तो समदण्डिण गुरु, इसा ही श्रद्धा भूष्ट सम्बद्धश्रहीण श्रावक। ते करे म्हानें सीन्त्रभ्रती साथ भावक सम्बे नहीं। जब स्वामीश्री बाम्या कायखारी सा गव कासा वासण में रोषी अमावस नी राजी कांचा जीमण बासा कांचाइ परमण वासा जीमता जाय ने खुंशारा करें। कर समरवार कांसा कृ लो टासन्या। कोइ टास्टे। सर्व कांसा ही कांसो भसा हुया। स्यू श्रद्धा आचार नों टिकाणा नहीं ते साथ शावक किंस हुव।

१७४

रा झावक वास्या भीग्यमधी नण पातरा नार फाडा। जर स्पामीजी वास्या । तार कोइ कार्य बोडाड स्मः नहीं। स्पृ आपादर्भी आदिक मोटा दाप ही स्में नहीं ता छाटा दापारी गरवर फिस पहें। अ

याय रे बेग परटी मांबी। पीमती आय ग्यू उद्देश आय। आसी रात्री पीमने टाक्सी में उमारमा। म्यू माभपमा भावक पत्रा लेप ने आम २ ने दाप समाप भने प्रायश्चित संप नदी स्वारे सारे क्यूं दी पिराप रहे नटी। क्ष

धामछी में आर्घ्या विना भूछाया भोमासा किया। तिना आहार पाणी री संकडाई पणी रही। कियही स्वामीनी नें पूछयो सहाराज धामछी में भार्घ्या विना भूछाया भामांसो कियो स्था नें कोई दंड देखो। जह स्वामीजी बोल्या: प्रवम वो दंड उगाम देवेईस है। पछे भंछा यवा सह स्या आर्घ्या नें प्रायश्चित देई सुध कीधी।

एए 🖇

घनां की री प्रकृति करड़ी खाण नें स्वामीजी विचारयों था भारमध्यी स् निमणी कठिन है। साहमी वाछ जीसी है। यू जाजनें छोड़जरों धपाय करनें कछा सू पर पूठे छाड़ दीभी।

१७८

है लेश्या हुंती खद वीर में हुंता आहूंद कर्म । क्वास्य चुका तिण समें मूरस यापे धर्म । कतुर नर समजो झान विचार।

प गावा आड़ी जर मारमछत्री स्वामी कहारे हिया है। अब स्वामीजी बोस्या हों पद साबों के मूठा। जद भारमछत्री स्वामी कहार है तो साबो। वर सामीजी बोस्या साबों है तो साबो। वर स्वामीजी बोस्या साबों है तो हाकारी कहा गिणत है। स्वाम मारग बाहता अनकाव नहीं।

903

सम्बद्ध कठार सेपने स्वामीजी सोजव कोमासो कीचा। पछे विकरता र महिंदे पचार्या। तिहा मिरवारी स् गृहस्वपणे में हेमजी स्वामी वर्शन करवा काया। पीछ रा कौंवरा हपर वो स्वामीजी पोडवा अने हेठे मांको विद्याय ने हेमजी स्वामी स्वा। जद साच अने स्वामीजी मोहों मोहिं साभ आयों ने होजा में मेसकारी वादकीत करें। जग साच में हम गाम में मेसका फड़ाणे में अमुक गामें मेलगो है। पिष सिरवारी मेलवारी वाद म कीची। जर देमजी स्वामी वोस्या : स्वामीनाथ सिरयारी में साम आर्प्या मेखवारी बाद ही न कीयी। जद स्वामीजी करहें मचनें करी यजा निपेष्पा। फरमायो गृह्स सुणवी वास इीज न करणी साधी रे विषे वोसवारो फाम हीज कोइ। इमकी स्वामी ने करड़ी घणी सागी। मून सामने सूय रहा। परे प्रभावे इमजी स्वामी तो वृश्य कर्ने सिर्यारी कानी नीवली रो मारग छीवा अमें म्बामीबी कुरालपुर फानी विद्वार फीफो। वागे जाता स्वामीबी नें फीयक सङ्ग्न पाछ हुवा जद पाङ्गा फिरस्था। आप पिण नीवसी कानी प्रधार था। इमबी खामी री बाल वो धीरे नें स्वामी री बास खताबसी मो आय पूगा। इंडो पाइयों देमदा महैं आवा हो। सुण ने इमधी स्वामी कमा रहिनें पंतना कीषी। पछ स्वामीकी वास्याः आज ठो था अपर हीज आया हो। जद हेमजी स्वामीजी पास्या: मलांइ प्रधान्या। स्वामीजी पोस्या तू साध पणो लेक २ करता ने छम्रचावता ने तीन वर्ष भासरे हुवा सो अवे समाधार पका कहि वे। इसकी स्वामी बोस्पा: स्वामीनाय सायपणो एवारा माव सरासरी है। स्वामीकी वास्या स्त्रां कीवतां हेसी के, बस्या पछे हेसी। का बाव सुप्रने पत्री करही छागी। स्थामीनाथ इसी याव करो। बाप रे सका हुने तो नव वप पछ कुरी इस स्याग कराम देवो । स्यामी सी चोस्या : त्याग है मारे। चट स्याग कर विदाइ हुवा। त्याग कराय ने बोश्याः परजीजवारे नामते नव वप में रास्या है कें। हो स्वामीनाम । जब स्वामीजी बोस्या : एक वर्ष तो परणीजवां छागै वाकी आठ वप रक्षा। विज में एक वर्ष स्त्री पीइर रहे। पाछे रक्षा साथ वर्ष विज में बिनरा त्याग है। बारे छारे माइतीन वप रक्षा विका में पाँचू विष्यारा भारे स्याग है। वाकी वोष यर्प में चपार महिमा आमरे रहा। इम संकाचता । पाहर रा केनो करता पछ पहिया रे केले स माम रो कुशील भासरे बाकी रहा। बती म्बामीजी फरमाया : परण्या पछ एक दाय द्वीरा द्वारी होयने स्त्री मर खार्ब को मब आपदा पाता र गरू पहे। दुनी हुवे। पछे सामपणा भावणो कठिन द। इस कड़ी में विस उपदेश देवा सगा आव जीव शीस आदर से बाइने हाव। एनसे होतसीबी स्वामी बास्या जोइसे ? हाय खोड है. स्वामीती यथे हैं। जह हाय जोड़या। स्वामीजी पृष्ट्यो शीष्ठ अव्राय

देऊ। इस बार बार पूछुयो। जद इसजी स्वामी योश्या अदराय देवी। जर स्वामोजी जामजीव पांच पदारी मास्त करने स्वाग कराय दिया। इसबी स्वामी बाम्या अबे सिर्यारी बता पदारम्यो। जद स्वामीपी वोत्याः अवारः तो इरिजिनिं मेखां इर्षा सो सामारा पिक्कमणे परहो सीलजे। इम कहिनें नीवसी में साया। य सर्व वास कमा कीषी। नीवडी में आया पछे इसकी स्वामी करें मिठाइ भी देहनो बारमें 💆 निपजायो । भारमसजी स्वामी ने स्वामीजी कुझो । अवे परि नचीवाई वह । आगे तो मेर् हा अने अब पासहधा स् चरवादिक रो काम पह तो इसवी इंइज। पर इंगजी स्वामी बोस्या महें शीर भावत्थी ते वात अवाह सोकों में प्रसिद्ध न करणी। स्वामीजी योस्पा । हूँ न करः। इमजीस्वामी दो सिर्पारी कामा ने स्वामीजी वेजावास प्रपात्था। वेजीरामजी स्वामी ने सर्व बार कही। इंसजी शील बावको पिण कहारे बाव प्रसिद्ध न करणी। बैर्जीरामजी स्वामी सुणने पणो राजी हुवा। स्वामीजी ने पणा प्रशंस्या। आप बड़ो मारी काम की भा। नहें घली इञ्चलप की भी पित्र कोइ टच छानी नहीं, आप आको काम कीया। अने शीख आव्त्यो ते वात प्रगट करणी वाने न राक्रणी। आप भछोइ मत कहो। बेजीरामजी खामी बास प्रसिद्ध कर दीवी। चक्रावास रा वाया माया राजी पणा दुवा ! म्हे तो पहिलाह जानता हा इमजी दीमा छेरी। पछ स्वामीजी मिरवारी पनास्वा। इमजी स्वामी वनोसा बीमें। महा सुवि १३ शनरवर बार दीक्षा रो मुदुर्त ठइरायो। पड बाबारों बेटो साइ रावले जाय पुकारको। अव ठकुरांणी स्वामीकी में चाकरो साबेकहिवायो : शाम में रहिक्यो मती। पहें गाम रापंच भेका होव ने देमबी स्वामी ने साथ केंद्र रावले गया। अव उद्धराणी देमजी स्वामी न गहणा रूपड़ा सहित रेक्सन शोकी हैं तो ने वू को यू गहणा कपड़ां सहित परणार्व देश्यू। महारा दोक्त सिंह रो सूस है। अब देमजी स्वामी आव दीया परणायो तो गाम में कु बारा डाबड़ा घजांड है। म्हारे तो सूस है। इस करी स्वामीमी कने भाग देठा। स्वामीमी में गाम में रहिवारी भाका हेय ने पेव पिज पाका भाषा। साथ सुदी १५ पछे देमजी स्वामी र क काना इजनारा त्याग हुंता जने स्पादिस्र इस्रो पागज विदे बजर साहवे बहिन में परणाब

दीमा छीम्यो। सो छ्यां रो इद्यो सान्यो। पछ स्वासी छी नें आय पूछ्यो। जद स्वासी जी नियम्या। रे मोला अनय इते हैं। एक दिन पिण न इल्डंघणो। पछे पाझा जायनें के धीजरे साहवें बहिन परणाय दीमा छेणी इसी कार्य दीयों वे फाइ न्हास्यो। अने घरका नें क्यों: यें इसा दगा करो। महारा स्थाग संगावो जद लोक बोल्या भीस्रणजी समकाया दीसे हैं। पछे इक्जीम दिन वनो छा जीमी नें माय सुदी १३ नें १८६३ गाम वारे दीमा यह। बड़छा रे नीचे इजाक मनुष्य भला बया। घणां उच्च मोच्छव सहित स्वामीजी रे इस्ते दीमा जीपी। आगे सर्व धार संत हुता पछे वेरह थया। वठा पछे बघवो की घा बघोतर बहा। बंक बूछिया में ब्यों म १८६३ पछे धमरा पणों उचात हुसी ते बात आय मिली। दीमा देह स्वामीजी विद्यार की थो। पछे घणो उपकार वयो।

100

कथ देश थी पाछी में टीकम दामी आया। अनेक बोछों री संका पड़ी ते मेटवा। अद पाकी मं रे आवकों कथा टोक्स सम्भी थारी सका मेट देशी। में आनक में चाछो। इस कही बानक में हे गया। पछें टोक्स सम्बद्धी स् वर्षा कीयी। टीक्स दोमी रा प्रस्तारो उत्तर आयो नहीं। बद टीक्स दासी बोल्यों या प्रस्ता रा आव देणवाला तो एक मीलाणजी स्वामी इन के और काइ दिसें नहीं। इस कही टिकाणें आयो। केवलायक दिना पछे स्वामी जी मेवाइ स् मारवाइ प्याख्या। सिरयारी होयनें गुण मटें वय पाली जोमामी कीयो। टीक्स दोमी वाल्यो: वक्ष कुलीया में क्यों स्थारा जाव स्वामीजी दीया। टीक्स दोमी वाल्यो: वक्ष कुलीया में क्यों संयत अठारे तेपन पछे भम रो ठ्योच होसी। इज वचन रे छेलें सो तेपना पहिली साथ नहीं इस संभवें। तद स्वामीजी पुरमाया दहाँ साथ नहीं इसा दा क्यों नहीं। सं० १८८२ पछ पर्म रा पणा उपकार आसरी उग्रांत क्यां छे। तेपने पड़ीली पांडों उग्रांत का वेपना पछे पजी ज्यांत। इस कहीं समकायों।

मारमख्डी स्वामी बाहक वा उद स्वामीडी फरमाया । गृहस्य सूच्यों कार विसो काम कर तो तेश हो विसो काम कर तो तेश हो वह । जह सारमस्वी स्वामी बोस्या । कीइ मूठाइ सूच्यों कार तो । जह स्वामीकी कहा । मूठो सूच्यों कार तो आगसा पाप उदे आवा । तो पिय मारमख्डी स्वामी बहा वनीत सो वचन अंगीकार कियो । इसा बनीत उत्तम पुरुप हुने ते सूच्यों कहा व हिंदा किया हेन्ये ।

### > < <

बाउपणे भारमञ्जी स्वामी ने आसी उत्तराव्ययन उमा विशारणी इसी आज्ञा स्वामीजी दीभी। जद भारमञ्जी स्वामी बोल्या । स्वामीनाव क्यापित नींद में इंठो पढ़ जाउं तो। जद स्वामीजी पाजा फरमायो पूंजनें स्कों उमा रहा। इल रीते भासी उत्तराव्ययन री समाय अनेक बार कीची। इसा बेरागी पुरुष।

### १८३

साभ आर्थ्या री प्रकृती करही व्यवता तो तिजरी सोह सामी मेटवार्ने इस हटनास्त देता। क्याय रो दूक, आणे वासित रो दूक, सर्पनी परे पूं, इस कहि ने प्रकृती सुभाग्यारा उपाय करता।

#### 618

वताय वाणी देवे सूत्र सिद्धांत क्षांच छेड्डे जीव सुवायां पुत्र्य सिम्न परूपे सावद्य अनुक्षा में भम कई तिय उपर स्वामीजी क्ष्यान्त दिया : वाया रात्रि में संसार हेन्से कासा २ गीत गाव अने छेड्ड जातां भीखा मान्य गाव। ग्यूं पदिलां ता बन्ताण मं अनक बांदा कर पिण छेडड् सावद्यान सावद्या म पुष्य सिम्न परूपे।

#### १८५

पिजयचंदजी परवा में आमकाण दाती कया: धिजयचंदजी भाग गुर भीरागजी कंवाद गासनें मदी मं उत्तका। इस मुल ने पिजयचंदजी पान्या न उत्तर । अद् आमकरण आक्रिया विजयपद साइ म्हारी प्रतीत ता राग्य । अद् वित्यपद्धी वास्या धारी प्रतीत पूरी है । तूं सूरावाला है। इस कदिनें निषधाया पिण साधा ने आवनें पृष्ठिया तक नहीं। पछ आ पात स्थामी औ सुणनें पान्या विजयपद्धी पत्थारें आण आयक सम्यक्ष दीस है। साधा में अनक तथ साक कदि द्या में सुणावे पिण साधा ने पाछा पृष्ठवारा इज काम नहीं तमा हह धर्मी।

16

पर दियम विजयपन्ती आध्य मा म्यामीजी करें मामायक प्रतिक्रमण कर्मा आया। पान्सा मं दिन दीम नहीं जन म्यामीजी में अज करी महाराज उनके पुकाय दिराया। जन स्थामाजी उद्देक युकाय दिराया। पाद मं नायदा निकल्या दिन पणीं निस्या जद स्थामीजी काम्या मार्था र गति मं पाणा पीणा नहीं गृत्य र नात रा सूम न हुय तह भी गति में पाणी परना पीथ। इस मुख में विजयपन्तजी पणी पह या जनें पाम्या माना पुरुषी भाष ना अपसर नो जान हा मानें निग न पदी। इसा मार्था रा क्नीव सा पक्षी नरमान दर्श।

115

नात्या स्थाम। हमजी स्थामी न प्रयो । हमजी भीगराजी स्थामी स्टा साथा न ता हार स बमानता। पर मिलान्यासा भाषा आहा पमता। परम्या पर्या हैना। परकार र पामत पर्य रा अरकाय नहीं इस स्थामीजी परमायता। पना स पामास निरम्यारी पत्री हार स्थामीजी पर्या हता भीगराजी स्थामी भागमाजी अरग टाइ विराजता परिश्ती कर मिलाबा पर्या भाषा बस्ता पाजा साथ माह बगता। हमी रा सहा कर । इस पर परिष्ट सहित परवार कीया।

111

शर १८ ( र का पंच गार्थ मा सम्य द्वार क्यारा क्यारा भारतन्त्री स्वामी र शरणीर्थ स्वामी इसराजर्थ स्वामी र लागार करता। स्वामीजी आठम चवद्रा रा उपयास करता। अने उद्देशमधी बेछै २ पारणों पारणां में आस्विछ। सेवसीजी स्वामी उद्देशमजी ने आहार अधिक देवे। अद स्वामीजी वरभ्या। फरमायो : वेछा रा पारणो इ आहार कमान सू यो। वो पिण अधिक देवा री बेणा देख ने स्वामीजी कुरमायो सेवसी। उदेशमजी री मोत यारे हाथे हुंती दीसे है। केवछायक वर्षा पछ मारवाइ में इगसठे थी माछ उदेशमजी आस्विक बद्ध मान वप करता इक्ताछीस कोछी तो हुई एक अठाइ कीची। अठाइ रो पारणो सारियण कीचो। डीछ में कारण जाण ने चछावाम मारमस्त्री स्वामी कने आवता कराइी गाम में याका।

जद भापनी वपसी चेठावास जाय नें समाचार कथा। जद लेवसीनी स्वामी देमजी स्वामी मोपजी वपसी आदि जाय नें लोधे वैसाज चठावास छेय आया। पास रो विद्यावजों कर ऊपर स्वाण्यो। पछे हीराजी देमजी स्वामी नें कथो आप जिल्लाजों कोई करो। उदेरामजी स्वामी नें पाणी पावा। जद लेवमीजी स्वामी इमजी स्वामी दोनू कथा आया। खबसीजी स्वामी मोरा पाछे हाय दय नें चेठा कीचा। इवछे आख्या फर दीपी। मारमखजी स्वामी करमायो सरघा तो बारे क्याक आहार ने स्वामी की स्वामी दी सवसीजी स्वामी देश में हीज चासवा रहा। जद रोवसीजी स्वामी कथो : मोनें स्वामीजी कुरमायो था क उदेरामजी री मोस बारे हाये आवशी दीस है। सा स्वामीजी रो वचन आय मिस्या।

१८९

साजत रा पत्रार में बन्नी त्यां स्वामीजी विराम्या। वरजूजी नाथाजी आदि सात आप्यां आर गाम थी आया। स्वामीजी में बद्दणां कीभी सनें पास्या उत्तरवा न जायगां वाहिज। जह स्वामीजी पात उठनें नजीक उपाध्य जहचा हुंता त्यां आप्यां नें साथ लेवमें आया अनें पास्याः छेरे काइ साया इय उपाध्य री आहा देणवासा। जह एक मायो बोल्यां म्हारी आहा है। आर जायगां मूं कूची स्वाय नें तासा गास कपाइ लाख दिया। पछे मांहें आप्यां न उतार नें आप पादा ठिकाण प्यारिया।

ण्ह समाचार नाथाजी रे मृह्दं सुण्यां म्यूं हीज खिखिया छै। वार्यां नें कमाइ स्नोक्षायनें न उत्तरणो इसी पहरें से अजाण छै। आ ता रीत थर स्वामीबी वकांरी है।

18

केरवारा भगवी दीक्षा नें त्यार थया। जर काका वावा रा मार्या वदो भर्जो कियो। इस करें सोइ री आज्ञा नहीं। जद स्वामीकी फरमायो थारी आज्ञा नी जरुरत नहीं। पछ वड़ी वहिन री आज्ञा रेयनें विका दीधी। पछ त्यां वदा घणों कीयो। स्वामीजी रे सूडा सूड मगड़ो घणा विना खाड़ कीया पिज स्वामीजी कांड गिज्रत रास्ती नहीं। पछ भगवी नें स्थामीजी पूछ्या तोनें उचे पाद्या लजावला तो तूं कांड् फरेला। जद भगजी वास्या पर में लजावेला तो महार क्यांक इ आहार ना त्यांग है। म० १८६६ री ए बात छ। अनें पछ माठ कोमामो सिर्यारी कीयो तिहा योगासा में ते फाबा वाया रा भाया धनो मोदलो किया। स्वामीजी न्याय मार्ग पालना कांड् री गिज्रत रास्ती नहीं।

१९१

दम्रीवासा नाभूजी साध नें जीम रा छाछपी जाणने पृत द्य दही मिट्यन कड़ाड विग त्यावारी सयादा साधी र मोधी स०१८/६ र पर्प। %

132

पीरभाणजी नें स्वामीजी परमायाः पम्ना नें दीमा दवारी माझा नता।
भनें जो दीमा दीघी ता आपा र आहार पाणी रा सभाग भना नहां।
पछे वीरभाणजी पम्ना नें दीमा दीघी। जद स्पामीजी आहार पाणी नों
संमाग ताद नारवा। पछ इन्ह्यां मावग नमी विपरीत सरवा र उत्ता &

183

आना सानार में दीका दीपी। सथा पीरा चुंभारी में दीका दीपी। समयग प्रमत्या महा तिग्रस महाजन यिनो आर ने दिका इया री रिप करी

नीकम दोसी र अनक बाछां री सका पश्ची। गुजरीस ओछीया आस रे छिन्नने स्याया। घरचा करवा छागा। बोछे पजी। जब स्वामीजी ओछीया बाब २ ने उपरा जाब दिस्त ने बचाय देवा। ६ ओछीयां रे आस रे छो सका मेट दीघी। जब पजों रोयो अने बोस्यो आप न हुंवा हो महारी कोइ गवि हुंवी। आप वीकक क्ष्मछी समान हा। इत्यादिक घणा गुण कीया। स्वामीजी री जोड़ा सुण ने घणो राजी हुवो। प छोड़ा नहीं पह हो स्वां भी नियु कि छै। घणी सेवा करनें पाझो कच्छ देश गयो। विश् संका पश्ची जब चौविहार संघारो कीयो। महारी संका को सीमघर स्वाम मेनसी। पन्तह दिन बासर संघारा आयो। बाउछो पूरो कियो।

189

चन्नाण नीकस्था सागा सद स्वामीजी वास्याः संकेसमा संवारा करणो निरं पिण सामा ने कोइने अपसदापणो सिरं नहीं। जद क वास्याः महे अने भारमसङ्गी दान् संकेलजो करो। जद स्वामीजी वोस्याः व्यापे दोर्न् जणां करा। जद चद्रभाजकी बास्याः वां साबे तो न कर भारमक्षत्री सामे कर । स्वामीकी फेर क्क्षो आप करो। पछे चन्द्रभाण तीसोक्षंद दोन् जलां मान अइकार रे बस टोक्षा बार नीकस्या। ते सङ् विस्तार तो स्वामीकी कृत रास वी काणवा। से कामा वका वोस्वा: विश्वा तो म्हाराइ घटेला पिण वारा भावका ने तो दाई वाल्या आकड़ा सिरसा कर तो स्हारो नाम चद्रमाण है। जब चतुराजी भावक बोल्यो । यें हा थोड़ा कोश हाको अने है कासीव मेल नें ठाम ? सबर कराय देसू सी वानें मन करने पिण कोइ वस नहीं। पक दाई विक्या आकई विसाधें इत हुवोद्धा । बाद में च्छा सूं बाद्धता रह्या । पर्छ बागे हचनाव जी मिस्या । त्यां कको । वें महा में परहा आको । वारी रीत राकस्या । पष्ठ रोयट रा भाषां ने कियदि कहा मीलयही रा टोका मूँ चंद्रभाष तिस्रोक्ष्यंद वोन् भणणहार साम सीक्स गवा। अव भावक बोस्पाः मीलमबी को परो दे को क सबेती है। खद माया बोल्याः मीलमीबी है

वो साथ और मोक्साई हुंसा हीसे है। या नीकछियो रो दिगार अटकाब नहीं। पछे स्वामीकी उणाने अवगुण बाद बोसवा जाण ने उपा रे छारे छारे विद्वार कीयो प्रिण सूपक षप में मात मो काश आमरे बारू जो पद्भा। येट चूर सांइ प्रधास्था। लेखां में कठेंड् टीप खागी नहीं। उपा दोनां विद्वार करतां अनक कुद कपन कीया। जिल गाम आवसा दिल गाम रो मारग सो न पूछता अने वृजा गाम रा सारग पूछता कारण छार भीलणकी भावें छा तिण मू। पाछे छारे सूं स्वामीजी पंचारता अमें कोकों ने पूक्ता उने किस गाम गया है। जद स्रोक कड़े फ़राजे गाम रो मारग पूजता हा। पछे स्वामीजी पोतारी बुद्धी सू विचार में देखता रूण गामरो मारग पृक्षो देश फलाणे गाम गया दिसे हैं सो विण हिज गाम चाछो । जद साम भ्रता उमे तो उण गाम रो मारग पूछ्यो कहता या अने आप अठि ने क्यू पभारो । जद स्वामीजी फरमायो हु जार्ण् छू रुपारी कपटाइ। उन गाम रो मारग पूछ्यो सो उण गाम नहीं गया अठिनें इज गया दिसे है। आगे जाय नें देलता तो वेटा सापता। अमें करेड गापरी करता मिसता। साथ देख में बड़ों आरबय करता। आप बड़ी तोड़ी। उबे छोकों रे सका पारे हे ठाम २ स्वामीजी सका मेट निसक किया। भावक भाविका न सुद्ध कर दिया। ज्याने ओखकाय दिया। मोटा पुरूप बड़ो उद्यम किया। भलो जिन मारग दिपाया। कुर कानी पंचात्वा जद आगे चद्रमाणजी तीसोकवर्जी पहिसा मिबरामदासजी ने मंतोसपंदजी ने फटाय ने खाहार पाणी मेखा फर सियो। पर्छ स्वामीजी पपास्या जन मियरामनामजी मंतोलचंन्जी स्वामी वी में आयता स्त्यने मत्थन पंदामि कहिने उमा थया। अक चन्माजडी क्यो आपीर यदि आहार पाणी तो भेक्षा नहीं ने ये बंदणां कप कीपी। उद मियरामदामजी संहोरायदजी बास्याः आपौरा गुरु ह मो बदना ता करम्या इत। पछे उणा दाया मूम्वामीजी वात करने समसाया। चंद्रभाण ने आसम्याय दिया। परे स्पामीजी ता पाद्या मारबाद प्रचात्या। सारा में उत्री चंत्रमाण तीसाफचर में आदार पाणी ताइ दिया। उत्री नें आस्या पिण तिया। बोस्या यो ने जिमा स्वामीती पहता या जिमाइ निरुत्तिया। पर्छ सिनरामदामजी संदाक्ष्यंद जी दान् सुनम

पर्णे रहा। उने दोन् इ विमुख रहा। यो पिण स्वामीजी उगारी गिणत राली नहीं। इसा साहसिक पुरुष एकान्त न्याय रा अर्थी।

188

सामजी रामजी पृ वी रा थासी। भावणी जातिरा वद । दोनू माई वेद्धारा (जोडे जनस्या)। वणीयारो स्रत एक सरीसी दिसे। केछने दीका छेवा आया। तिहां सामजी दीका छीभी सं १८१८ रे वर्षे। पड़े थोड़ा विना पछे नामजी दुवारे सं सेततीजी स्वामी पणां पैराग स् पणां महाच्छव स् रंगूजी ने सामगी जी स्वामी एक दिन दिखा छीजी। जिन भारण गो उपोत पणों थयो। पड़े थोड़ा दिनां स् राम स्वामी दीका छीपी। संवसीजी स्वामी स् सामजी तो बड़ा अमें रामगी होटा। केतछे एक काले साम राम रो टोछा कीचो। स्वारा विवरी ने स्वामीजी रा दशाण करवा विदार काने आवे। जब संवसीजी स्वामी सामजी रे मोले रामजी ने बंदणा करें एक मरीखो उणियारो तिण स्। जब ते कहें हूं रामजी झू साम जी तो उने हो। इण मुजब पणी बार काम पड़ थो जब स्वामीजी बुद्धी स् क्यों। रामजी में पहुछी स्वेतसीजी न वंदना कियां करो जब स्वेतमीजी जाण छेसी छार वाकी रहा जिहे सामजी छै। इसी हुद्धी स्वामीजी री। क

290

कोटावाछा दोखतरामकी रेटांडे रा प्यार साथ स्वामीकी भंडा आया। वभमानकी १ वड़ो रूपकी २ झाटो रूपकी ३ स्रहोकी ४। विष में झाटो रूपकी बोल्यो : मोन ठडी रोटी न माव। जद स्वामीकी आहार नी पार्ता करता ठडी रोटी ऊपर एकर छाडू मेछ दिया। इझा : जे ठडी रोटी कोडे ते छाडू ही कोड़ इना। उन्हीं रोटी होने तिणर छाडू न आवे। जह अमुक्रमें आप आपरी पार्ती छठाव जीवी। कोडन पिण ठंडी छन्हीं बोसवारां काम नहीं।

286

गाम बाढण में जामर इव साधां स् स्वामीजी प्रधाला। गाम में पक रजपूत रे आरो। बिहा कोव आया सा आरामा ही भी अपसी हे आया। पहें साघा नें पिण होकां कहां। आरा माही थी और साध हापसी ल्याया सो वें पिण हेंद्र आयो। जह साघां कहां। महानें तो आरा मं आणो कल्पे नहीं। पद्धे साघां आयनें स्थामीजी नें समाचार क्या जह स्वामीजी आण्यों पाछी जावां हां कोइ महारा नाम अणहुंतोइज हे हेवे। इस विचारी नें हनें जाय पूर्यों थें आरा माहि बी छापसी ल्याया के नहीं स्थाया। जद हवें मोल्या: धें क्यू पूछों भारे महारे कियों आहार पाणी मेहों है। स्थामीजी बोल्या मेंई पाछी जावों हो अन महेंई पाछी जावों हो स्वामीजी बोल्या मेंई पाछी जावों हो अन महेंई पाछी जावां हां सो स्थाया तो होयों थें अनें कोई नाम हेवे महारों इण पासते पूछां हां मा महारा पाता तो होयों थें अनें कोई नाम हेवे महारों दिखाय देवा। जद हदकने बोल्या: महें स्थाया नें फेर स्थाया। वद स्वामीजी बोल्या तहकों क्यू पू हिज कहों नी महारें रीत है सो महें स्थाया। इस बुद्धि मूँ माच बोलाय नें टिकाणें आया।

१९९

स्वामीजी टोका में झता दरवी रे गोषरी गया। जद दरबी बोस्योः धारा बेढा काले गुढ ले गया मा आज दिन बाने कर्य नहीं। जद स्वामीजी टिकाणें धायनें मर्थने पृद्ध या के काले दरबी र पर स् गुल कुम स्याया। पिण सब नट गया। पढें स्थामीजी सब नें लेय मदरबी र परें आया। टरजी न पृद्ध या गुक ले गया ने यामें स् किम्या है मो आक्रयने पतावो। जद दरबी जयमक्जी रा यको रायपस्य पासक हुंता विजनें बतायो। जद स्वामीजी विज नें जाण टियो एड्स गुन स्थाय में नट गया दीसे है। इस ठागा रो सट रो उपाइ फर दिया।

₹••

पीपाइ में रा भाषक मास्त्री स्थामीत्री स् चरपा करसां स्वामीत्री पूज्या मास्त्री । सब कायग जीव रशव ना काइ हुवे। जह तिण क्या पाप है। यसी पृज्या गरपायां कोइ हुवे। तिण क्या पाप है। जह स्वामीत्री पान्या। भारमस्त्री स्पादी गास न सिशम्या मास्त्री पाणी पायां पाप वर्ते है। जह मास्त्री पास्त्री पास्वा सामान्त्री पायां पाप वर्ते है। जह मास्त्री पास्त्री पास्वा सामान्त्री पायां पाप वर्ते है। जह मास्त्री पास्त्री पास्वा सामान्त्री पायां पास्वा सामान्त्री पायां पास्वा सामान्त्री पायां पास्वा सामान्त्री पास्वा सामान्त्री पास्वा सामान्त्री पायां पास्वा सामान्त्री सामान्त्री पास्वा सामान्त्री पास्वा सामान्त्री पास्वा सामान्त्री पास्वा सामान्त्री पास्वा सामान्त्री सामान्त्री पास्वा सामान्त्री सामान्त्री

पाप कर क्यों जर स्वामीकी वोल्या: पाणी झकाया माई छेके वारे। जर बोक्यों है है-है सिखक्यों मठी २। इस कट कर न बास्तों रक्षों। \$

# 4 . 1

निसाई स्वामीकी विराज्या विहां रा भावक आग प्रश्न पृथ्यो ।
भीकणजी किणही भावक सर्व पापरा त्याग किया विष्ने आहार पाणी
विहरायां कोई हुये। जब स्वामीकी वाह्या : भम हुये। जब स्वामीकी वो भावक ने दियां पाप री शका है से भर्म क्यू क्यों। जब स्वामीकी वोल्या : में पृथ्य यो सा प्रश्न समासो। भावक सर्व पापरा त्याग किया, वद वे भावक रो साथ ईज वयो। हो साथ ने दियां धर्मईज छं। क

### ₹•₹

स्वामीजी मादियी नीक्सी नवा सायपणों पवसवाने त्वार थया। जद कर्ने साथ था क्यारी प्रकृति देखी। भारमक्जी स्वामी रा पिता क्सिनाजी त्यांरी मक्कि करड़ी हुती। आहार वयता मंगाव। अधिकाइ री रोटी वर्षे सा उत्तरती क्षेषे मही। चाझी न देतो कजियो करें। जद मीलाइ। में भारमक्जीस्वामी नें स्क्रो । यारी पिता तो साधपण सायक नहीं सो परहो छोइत्यां। बारो कोइ सन है। अब मारमङ्जी स्वामी फरमायो : महारें वा आप स्काम दे। आपरी इच्छा आवे स्यू कराइजे। पछे किसनोजी ने स्वामीजी स्थो: धारे म्हारे बाहार पाणी मेखो नहीं। इम निसुणी किसनोजी वास्योः महारा बटा ने छे जासू। जद स्वामीजी वास्याः कन आप तो प्रमरी इच्छा। जद अपरन भारमलजी स्वामी में क्ष्यने बुजी दान जाम ने बना। भादार पोणी स्वाम में करावा सागी। जद भार मस्त्री स्थामी योभ्या । दुतो न कर । नित्य धार्म पिण कर नहीं। तीजो दिन भाषा उर पत्री मनुहार करवा लागा जर मारमखबी स्वामी कहा। थरिर हाथ रा आहार करवारा जायशीव त्याग इ। पछ भीत्यत्रजी स्वामी में आज स्प्या। बास्योः सार्वायान् इत्र राजी है। यो कने इत्र राखी। बं नमी दीमा न सीधी दे जितर म्हाराइ टिकामों कांची। जद स्पामीजी

छेताय ने बेमछजी न स्पा। जद जैमछजी बोल्या देलो मीलणजी री स्थि। किमनोजी ने म्हाने मंपूर्ता शीन घर बघायणां द्वा। न्हें तो जाणां म्हाने बछा पाने पड़्या। किमनोजी जाणे म्हाने ठिकाणों यम्यो। मीलनजी दम्मे म्हारा दिख्य त्रक्यो। पछे केतछे एक काले किसनोजी आदि दाय साम आरा मोही बी छापमी स्थाय न चूकाय न बिहार कीमो। मारग में तथा पणी छागी। छापसी सायाधी अने उन्हांछे रा दिन। तथा पणी छागी सा सहन करी पिण काचा पाणी न पीओ। आउम्बा पूरा कर गयो। आरा मोहि बी छापमी स्थाया सा तो उणा रा टाछा री रीत है पिण नम में टढ़ रहो। काछ कर गयो पिण काचो पाणी पीघो नहीं।

२०३

स्वामीजी करें अथवा माघो करें छोक बसाण मुणवा आवे। स्वानें पर हैं। जद स्वामीजी इप्यान्त दिया। जिनकाण जिनपाछ नें रणा देवी तीन बाग ता बरम्या नहीं अने दक्षिण नो वाग बरम्यो। मूट्र पासी मय सावारा मय बतायो। नाण्यों दक्षिण रा बाग आमी सा मानें राटी जाणस्वै। टागा रा उपाइ हाय जासी। यू जाणनें दक्षिण मों बाग बरम्या। व्यू वाइम टासा चारासी गम्छ तीन मो असठ पालंड स्वारे जातां ता विगय न बरजे अने शुद्ध माघा करें जातां बरजे। काएण मीन्यज्ञी करें गयां ग्रांनें स्वाटा जाण सेमी। उप ग्रारा धावक उरहा स्वारी तिथम् बरज।

२ ४

तथा साम में साथा में सिहमाय। जर स्वामीकी बास्याः भागे भगू पुराहित पित्र बटांन भिद्रकाया। पद्या माघा रा विश्वाम की खा यती। यार पद्या भी बटां पित्र माथा न रताटा जातें। पद्ये माघा स्वामित्या जर्दे वाप ने रताटा जाते ने दीका भीषी। जिम वित्र माथां में रताटा पद्या पित्र उत्तम जीप हुने त माघां री मगत पदने स्थाने आस्तिने टाय आये।

2.4

आका २ लेत्र देखनें याणें वेसे। अद स्वामीजी वोल्याः याणें न बसे, खाणें बेसे है। असछ बाणों ता अमीचंदजी रो सो सेंसाडीसे मारवाइ में विस्तो पड़ या उत् दूजा ठाणांबाछा तो बोमासा में पंगाइ स् पंगा २ विहार कर गया अने अमीचंदजी तो बोमासा में पीपाइ स् पर्यूपणा में मादवा विद १४ नें रात रा वाजरी रा गाइ। इतर बेसीनेंगया। मारग में त्या छागी बंद काबो पाणी अस्मछ पीधा। ते पिण आट रा हाय रो। तिण स् अरो धाणों अमीचंदजी रो सो पगे न हाल्या।

₹•६

किणदी स्वामीश्री में ख्यों में अने पाइस टोसा एक होय जावो। बह स्वामीश्री पृष्ट् यो में अने आड़ी जाित गियारादिक मेला हुवो के नहीं। जद से पोस्यों मही हुवां। जद स्वामीश्री बोस्या दिस दिश्व महें अन महाजन हुवे। अपू " में पिण सम्यक्त साधपणों आयां इस महा हुवां

: २०७

रा भावक वाल्या पढ़िमांचारी आयह में स्वता आहार पाजी दियां कांद्र हुए। जर स्वामीजी वाल्या: कोंद्र में काचो पाजी पाने तथा मूखा समाव तिज में ये कांद्र सरघा छा। जद स बाल्या: म्हानें तो पढ़िमांचारी कोंद्रज बनाबा। बीजी बात में ता महें न समन्त्री। जद स्वामीजी रूप्टांत दिया कांद्र पाल्या मोनें बीदी कृ यूमा दिखाया। जद निण नें पृद्र वो ना में टाबी हीस दें क महीं। जद त घाल्या कहाबी ना मानें दीमें नहीं। जह तिण नें एका हाथी पिण नानें म सूम्म ता कींद्री कृ धुमा किस नर सूम्मी। यू जीव कथाया में पाप ते पिण बों न लाणा तो पटिमांचारी नें अञ्चत सेवायां पाप थार किम बस। भा पर्चा तो मती मीनी है। 3.6

केर कर पोयी आगणे मरूणी नहीं। पूठ क्षी नहीं। पोयी पाना तो कान है। विणरी आशातना करणी नहीं। जद स्वामीजी पोल्या पायी पानों ने ये क्षान करों द्वा वा पोधी पानां फाट गया तो कोर क्षान फाट गया। अथवा पायी पानां सिड़ गया ता कोई क्षान सिड़ गयो। पानां उड़ गया ता कोर क्षान उड़ गयो। पानां यस गया ता कोर क्षान वस गयो। पानां कार संगया तो कोर क्षान ने कार रंगया। पानां तो अजीव है। अने क्षान जीव है। असरों का आकार तो आस्क्षणें र वासते छै। पानां में सिस्या त्यारा जाणपणों ते क्षान है। वे आतमा छै। आपर कने छै। अने पानां कारा छ।

२.9

गृहरूपां न कर अनरां न अन्नादिक दीवां पुन्य इ तथा
भिय है। जद गृहस्य बाल्या बार आहार बच्या य अनरां न देवा के
नहीं। जद ते कद महें ता न गां। महान कल्य नहीं। महें दवां ता महारां
माधपणों भागे। अने वें अनरां ने देवा विजमें थान पुण्य है तथा मिश्र है।
निण उपर म्वामीश्री हटनांत दियों किको पायरों वास्यों हावी उड़ आय को मह री पूणी कप नहीं उड़। अवस्य उड़े हंज। ग्यू माधू सूं अनरां ने
दान देवा वी साधु रो प्रत भागे ता गृहस्य ने पाप क्यू नहीं छाग। छागे
हजा।

२१०

हिंसाधर्मी कई हिंस्या पिना पम नहां हुय। विशे हटान इद् कहें :

नाय भावक पा निण में एक अणें तो अग्नि आरंभ मा त्याग किया। अने पक अणे न कीचा। हान् क्रणी पद्दम पद्दम रा विणी निया। मागन न कीचा निण सा सकनें भूगद्दा कीचा। अने मागन कीचा ते काग चिणा चाव राग द। इनके सासत्वमण रे पारणें मुनिराज पचात्या। मा जिणर त्याग नहीं तिण ना भूगद्दा विहरायने नीधकर गांत्र चांच्या। अने त्याग नहीं तिण ना भूगद्दा विहरायने नीधकर गांत्र चांच्या। अने त्याग नहीं तिण ना भूगद्दा विहरायने नीधकर गांत्र चांच्या। अने त्यागवाद्धा पटा जुलक जोष। क कांद्र पहिराये। इज म्याय हिमा

वी घम हुन। अने हिंसा विना धर्म न हुने। इम करे तिण उपर स्वामीजी दण्नंत दियो दोय मानक हुँता। तिणमें एक भावक तो जान खीन समें रिल आदर्थो। धर्ने एक जर्जे कुरील ना स्माग न किया। परणीजीया। पर्छ तिणरे पांच पुत्र वया। मोटा हुना। धर्म में समका। वैराग आयो। दोय वटीने इरस्त स् दीमा दीघी। घणो इरस आयो तिण स् तीयका गांत्र वांच्यो। ये हिंस्या में धर्म कहा सो धारे सेने कुरील में पिण धर्म उदस्था। दिसा विना धर्म नहीं तो कुरील विना पिण धर्म नहीं वार हेन्से। इस कहा कप्ट ध्या। पांची जान देवा असमर्थ। अ

कोइनें बरी न करणों। विज उपर स्वामीजी दृष्टीस दियों । है रे काइ बरी। जद संसार में वो कई देनी उपारों। अनें धर्म केंद्रें है रे काइ बरी वो कई पूछे नों करछी चरचा। करछी चरचा पुछमां जानू न आव जद आफर्ड वरी हुवे। है र कोइ बरी वो कहे कार्डनी सूंबणों। सूचमों कादया आगळ नें दारी सागै जद कोच में आयनें आफर्ड बरी हुवे।

285

भीत्मप्रजी स्वामी ने किणही करा। आप वा पुत्रवाहा। वर्ण में पणाहा मा पहिकाणा वठा इज करो। इतरी सद क्यों ने करा। जह स्वामीजी पाल्या : मीं जी पहिकाणा वठा २ करो वा तारता सूदा २ कावाग टिकाणा ह।

२१३

पुर मार्ड स्वामीको परमाया इश प्रकार भ्रमण धर्म। जह जनंद यीरोशी वाश्या महाराज वश प्रकार पति धर्म। जह स्वामीकी परमाया भलोइ महारमा भम कहानी।

218

कार साथ पार उपयाग चुक पिण नीत सं फरक मही तिण अपर स्वामीजी टप्पीत दिया धान राकुणका पद्या इरान किणही साथ में गुरी कमो। अरे धान रो कुगका पहुँचा है सो पग दीक्यों मती। जत् तिज कमोः स्वामीनाम । को देवू नी। मोही बार भी फिरतो ? बायने पग दे दीयो। जद गुरु बोक्सा भीन इय उपर पग देयों बरक्यों मोनी। जद असाध बोक्यों स्वामीनाम । उपयोग चूक गयो। जब दूनी वेलां पत फिरतो ? पग दे भाल्यों। बिंछ गुरी निष्म्यों, आगे मोने बरक्यों भोनी। जद बले बोक्यों: महाराज । उपयोग चूक गया। जह गुरु बाल्या । अबे पग खारी है तो सबेरे विगरा त्याग है। थोड़ी मेला स् फिरतो ? बले पग है दियों। इस उपयोग चूक ने बार ? पग लागों तो ते इयका उपर पग देवायी ने विग लालका भी राजी नहीं। पिण उपयोग में सामी है। नीत सुद्ध है दोपारी भाष नहीं तिज स् । नीत साफ पिण उपयोग चूके कमा ना चह्य भी तेह्मी असाम न हुने। अने मादना उदय भी जाण ? में दोप सेबे दोपरी भाष करें दोप गो प्राय रिश्व पित्र न लेबे तिणम् कसाध हुने।

# २१५

किंगही पृद्धि धारे ने बाबीमटाना बाता रेकांड फर? जर् स्वामीजी पोस्या एक अक्षर रो फरक। एक अकार नो फर। माध रेअन असाम रेएक आधार रा फर है। तेहीज स्हारे न यार फर है।

#### २१६

काई यानक र अथे रुपिया उनका। खद स्वामीजी पाल्याः ए रुपिया भानक में गई प्रयोगाक्षीज जाणपा जिल क्यर द्वारीत जमकड़िया गढ़ में बतरा राजीनों ते स्थानी गढ़पतिना ईज जालका। श्रृ स्थानक र अथे रुपिया त पिल परिषद थानक म गई प्रयोगी दीज जालका।

#### २१७

दमजी स्यामी लियमा फरना दा। ग्यामीजी में पाना बनाया। भान्या गांगी दगरने स्पामीजी पान्या करमानी दल गद्दश पिन पामां पापरी कोट दे। मा आस्यां बाकी क्यू निगी। आन्यां पापरी निगानी। जद दमजी स्वामी बास्या । तदन स्वामीनाथ ।

#### २१८

स्वामीजी इने एक बाइण आयनें पूछ्यों साथी व्याकरण भण्या हो।
स्वामीजी घोरया महें ता व्याकरण कोई सण्या नहीं। जब बाइण बोस्यों।
व्याकरण मण्या विना शास्त्र ना अर्थ हुवे नहीं। जब स्वामीजी धास्ताः वें
तो व्याकरण मण्या हो। जब अ वोस्यों हुं तो व्याकरण भण्यों हूं। यें
शास्त्र ना अर्थ कर हेवो। जब अ बोस्यों हुं तो शास्त्र ना अर्थ कर हेवू।
जब स्वामीजी पूछ्यों क्यरे ममो अक्ताया इणरा अर्थ कहो।
जब अ बाइण घोरयों क्यरे कहता केर। मणी कहता मूंग! अक्ताया
कहता आसा न साणा। जब स्वामीजी घोरयाः ओ तो अर्थ आमो
नहीं। जब अ बोस्यों इणरा अर्थ किम छै। जब स्वामीजी घोरवाः
क्यरे कहता किसा। ममो कहता मोझ रा मार्ग अक्ताया कहता ती बंदरे
कहा। एहनों अर्थ इस छै।

# 215

मंतर १/४४ म्वामीजी ८ माघा म् स्रत्वे चौमासो कीघो। विक्षे प्रमूसणा में क्ष्मक भावक गच्छ वास्या कर्ने सुणवा गया। उपाभय क्ष्मण सुणने पाद्धा स्वामीसी कर्ने आया ने किह्या छागाः स्वामीनाम आज उपाभय बसाय सुणियो विणमें इसी बाद नांचीः कुर्मापुत्र केवलं द्वान क्ष्मण पछ ६ मास राज कीघो। पत्र है माध क्रमा वंदना म करी। अब कुर्मापुत्र वास्याः म्हाने कवल द्वान रुपनो है ने में वंदमी न करों सो किण कारण। जद साघ बाल्याः आप केवली हो पिण लिंग गृहस्थ नो छ विण कारण आपने वंदणां महें न कीघी। जद कुर्मापुत्र वोस्याः ठीक कही। असे जाणीयो। आ याद आज उपाभव सुणी सो साची है साई। जद स्वामीजी योल्याः आ याद साची जाण किणमें सम्यक्तव नहीं। राज करें ते वो मोह कमा रा उदय यो कर। अने कवली मोह कम ने क्षम किया। सो एयरी यया पछ राज किम करें। आ बाद बायणवासा मं तो सम्यक्तव प्रत्या न वीसे। पिण या गुणवा वानां री पिण संका पड़े हैं। इम करें समजाय दिया।

२२• :

केउवा में नगजी आंक्यां अलाम भावक हुंतो । बुद्धि घणी कोइ नहीं । बीरमाणजी क्यों महें नगजी ने समद्रप्ती कीयो । जह स्थामीजी बोस्या : समद्रप्ती आवि किस तर कीयों काइ सीकायो । जह बीरमाणजी बास्या : और सभा दोहरा भव जीवां भा वास सिकाइ । अने पक नंदण मणीयारा ना वताण सीन्यायो । पर्छ केखें स्थामीजी पभाक्या । नगजी ने स्वामीजी पृद्ध यो सू नंदणमणीयारा नो यनाण सीनयों है सो क्यों मणीयों सकड़ा गां है के मोना रो है के स्त्राम्य मासा रा है । जह नगजी बोस्यों : शास्त्र में बास्या है मां मणियों मोना गो इस सकड़ा रो रहाझ गां कीव्य हुसी । बिस स्वामीजी पृद्धां : रे नगजी साधवीयां म जहवा बास्या । मां प घणीयां गाइस्थिंग सोहारां नी कोटी घणीयां है के बीजा छोहारां नी माती पमणि हे मोत्री घणीयां है । जद नगजी बोस्यों : मान्दां घणीयां क्योंने हुये महाराज शास्त्र में क्यों है मो घणीयां मात्री हुयी । एसे स्वामीजी मन में जाण सियों मो बुद्धि विनां मस्यक्सी किम हुवें । बीरमाणजी सस्यक्सी किम केहता सो बाह कवी ठेहरी ।

२२१

इसे काइनें रुपिया दियां उत्तरी ममता उत्तरी तिण रो भम हुओ। जर स्वामीजी वास्त्राः किय र बीम इस री तथा २ बीगो री लेती हुंती सा १ बीगा तथा १० इस री नेती फिय ही ब्राझ्य में दीघी तो रूप रे हेनीया पिण ममता उत्तरी। और पिय धर्म तिणरे हेन्य कहिणी।

: २२२ :

पासी मे हीरजी जरी स्थामीजी विशा प्रयास्ता जह माये ? जाय। इ. यी ? बरचा पूछे। तिण री सदा हिंसा में यम १। सम्यवस्त्री स पाप म सागै ?। सब जगत रा जीव माल्या एक समी संसार वसे नहीं १। सब जीव नी त्या पास्यां एक सभी संसार घटें सही ४। होणहार हुवे स्यु हुवे करणी रो काम नहीं केवछी देक्यों अब मोझ पर हो जासी १। इस्पादिक विरुद्ध मद्धा स्थामीजी कने करें। अब स्थामीजी पाको जाव दीयों नहीं। मारग बाख्यां न बोछणों जिण कारण। अब हीरजी बोस्या । नहें करी जिका मद्धा थारे पिण वेठी दीसे इ जिण स् यें पाछा जाव दीयों नहीं। जब स्थामीजी बोस्या कोई मूड्सूरों मिप्नों स्थादों हो। साहुकार दिशा जावों सेहजे दृष्टि पड़ी देसने मूडमूरों बोस्यों। साहजी रो पिण मन हुआ दीसे हैं। म्यू यें पिण बाछों हो। पिण का बारी असुद्ध मद्धा समान काणा हां सो मन करनई बोद्धा नहीं।

पक दिन हीरवी प्रस्न विपरीतपणें पूछवा सागी। कई मानें इपरो आप देवो। जद स्वामीजी वोस्पा कोइ भिष्टा स् मरीयो ठीकरों सेइ झावो। कई इपमें मानें पी तोस दो। सो अमुद्ध वामण में पी कुण पासे। म्यू अमुद्ध साने विपरीत हुवे तिय नें सुद्ध जाव बतायां गुथ दीसे नहीं। जिय स् अवास जाव न देवां।

\$ 228

वैरागी री बाजी सुज्या वराग आवे। तिज उत्तर स्वामीजी इच्छी दियो। कम् बो पाते गर्छ जद वस्त्र रे रंग चढाये। पिज कम् बा री गर्छ बाये ता पिज बस्त्र रे रंग न बढे पोते न गह्या तिज म् । अपू सुद्ध भद्धा आचार वस बेरागी साधु पाते बेराग में सीन दुआं और बेराग बढावे। हैं २२४

चेद कर माथ रा धम आर ने गृहस्य रा धर्म और। जब स्वामी ही बास्या बीधा गुण ठाणा री अने तेरमां गुण ठाणा री अद्धा ता एक छै। अने फराणा जुरी छै। काचा पाणी मं अपकाय रा असंस्थाता जीव असे नीसण ग अमेता जीव चाथा छग तरमां गुण ठाणापासा सब सर्थे पर्स्य। पिण फराणा में फर। बाथा पोधमा गुण ठाणा रा घणी तो पाणी रा आरम्भ कर है। सने माधु र त्याग है। ए फराणा जुरी है। हिमा में पाप चाथा छग तरमां गुणवासा सब मरध पर्स्य। इथ सेसे सरधणा ता ण्डा अने बाधा पांचमा पासा हिंमा कर है अने साधु र हिंमा रा त्याग है। प पर्याणा जुदी है। पिण सर्याणा जुदी नहीं। बाधा तेरमा गुणठाणा बासी री सर्या एक छ। तेरमा गुण ठाणावासारी भद्रा स् परक पड़ या बीधा गुणराणा रो पहले गुण ठाणे भाय आबे।

रायन में म्यामीजी सास्त्रमू रो वसाय वीचा सा भाया सुण ने पर्णा राजी हुमा। स्वामीनाय आगं सास्त्रमू रो वसाय ता घणी बार सुण्यो पिण अप रीते ता आगं सुण्यों नहीं। जब स्वामीजी वास्या: बन्याण तो उहीं ज है पिण कहिण बासा रे मृहता म फेर है।

२२७

किणही पृष्यो पोसा बाह्य में आगा दीवी जिणगे काई हुवे। जर स्वामीजी वोक्या: रूम कहा महारी जागा में पासो करो इस कहिण बाह्य ने घम। जर फर पृष्ट्या जागा दीवी जिल में काई हुवा। जर स्वामीजी वाया जागा किसी आची दीवी है। जागा में पोसारी आज्ञा दीवी जिल ग वर्म है। जागां ता परिमह सीई छ ते संस्था सेवाया घम मही। सामायफ पासारी आज्ञा देवे ते घम है।

२२८

कोइ कई सामायक में पूंजने काज लग वो भायक ने धर्म है। बिनों पूंगों काज लगें तो पाप साग। जह स्वामीजी वाल्याः कीड़ी माछर सामायक में बटका दियों वे परका काया र दिया के सामायक रे दियों। जह तिण कक्षाः बरका काया र दिया। जह स्वामीजी वोल्याः पूंज ने साज लग है मा जावता सामायक रा करें है। जह त्वा अवदा सू कक्षा जावता सामायक रा कर है। जह स्वामीजी वेल्याः साज न त्वगतों तो ही समायक रा जावता ता अपूरा यवा हुता। जे विनां पूंचों लाख परणवारा स्वाग। जा पूंजे नहीं तो बाज लगणी नहीं। साज न त्यंगे तो मछरादिक ना घरका महा निर्जरा घणी हुती। तिण सु सामायक घणी पुष्ट हुती। तिण कारण पूर्ण सा

सामायक रा आवता रे अमें म पूजे। अने जे पटका कामा रे दिमो पिण सामायक रे न दियो इस तो तेहिज कहै। ता कामा रा आवता रे वर्षे रारीर पूजे न काज अजे छे। पिण सामायक रा आवता रे अमें पूजे नहीं। से अटाई द्वीप बारसा दिवच भावक सामायक पोसा करें ते किसी पूजजी राजे छे। अने सामायक रा आवता सो स्वारे पिण तीला छै। अजेणा न करें ते हीज सामायक रा आवता छै।

# : 244

पासा में आवक काइ तो यस्त्र घणा राख्ने काइ वोड़ा राख। पणा राख्ने किल रे थणी अलव। धोड़ा राख्ने जिल रे धोड़ी ललव। जव कोई कई पोसा में पड़िलेइल न कर तो एलनें भागरिवल कर्यू हुने। जब स्वामीओं बोस्पा: पोसा में अल पड़िलेडा उपगरण भोगवल रा स्पाग। विण पड़िलेडा तो नहीं अनें भोगक्यों जिल हेन्द्रे स्पाग मागा। विजरों प्रायस्थित आवे। पासा में पिल शारीर अलव में हैं। ते शारीर भी साता रे अर्थ मस्त्राविक आमा पाझा पूजाविक करें से सावचा हैं। जे मस्त्र रास्पा जिलरों पड़िलेडल अपमा पाझा पूजाविक करें से सावचा हैं। जे मस्त्र रास्पा जिलरों पड़िलेडल न करें अर्थ न भागमें तो बिश्च कटन सपने विज सूपोसों अपूठों पुष्ट हुने। ते कटन सिहल री समर्थाई नहीं, विज सूपला विक पड़िलेडी भोगवे हैं। जिम कोइ रे अल झाण्यों पाली पीचा रा स्पाग। हिने ते पाली झालें ते पीचा रे बासते पिल व्या रे बासते नहीं। महीं झाल तो दया अपूठी काली पाछै। ते किम। जे न झालें सद पीणों नहीं। अलवाण्यों पीचारा तो स्पाग अनें झालें नहीं सा पीलों पड़ाई नहीं। इल बासते जे झाल ते पाता री अलव सेवा रे बासते हालों। विल में धर्म नहीं।

२३०

केई कर भावक री सकत मीच्या प्रत वर्षे। विज उत्तर कुइतु सगावे : भीवरा करा में भावो कता कमा। नीव री जड़ीया में पाणी कुड़चा भीवन आवो दान्हें प्रकृतिन हुवे अर्थू भावक री अप्रन सीच्या प्रत सप्तन दोन् वर्षे। जद स्वामीजी बास्या : इस अप्रत सीच्या प्रत वर्षे ता विज रे तेरा वाबक स्त्री सेवे तिण पिण अवत सेवी तिण स् वत पुष्ट हुवे। तथा नीवरी जड़ीया में अम्ब न्हांस्था दोन् यस स्मृ किणहि जायसीय शीस आद्यों तो अवत बासी तिण रे हेसे वत अवत दोन् वसे। तथा गृहस्थ ने पारणो कराया अवत सीची तिण स् वत वधती कहे तो तिण रे हेसे उपवास करायां अवत सूकां वस पिण स्क जावे। इस हिंसा मूठ बोरी मेमुन परिषद सेव्या सेवायां अवत सीची तो एण र हेसे वत पिण वधती कहिणी। तथा हिंसा मूठ बोरी मेमुन परिषद सेव्या सेवायां अवत सीची तो एण र हेसे वत पिण वधती कहिणी। तथा हिंसा मूठ बोरी मेमुन परिषद रा त्याग कियां करायां अवत स्केतो तिण रे हेसे वत पिण सूकी कहिणी।

२३१

कर करें सावच दान में पुन्य पाप सिम न किएणा तिण स् सावच दान में नई मून रालां। जद स्वामीजी मुनी रो टप्टान्त दियों। यू एक मुनी गाम में आयो।साथ मोकला बेटा। आटा पी गुल मूहदा स् बोलन तो मांगे नहां पिण सानी करने मांगे। आगुलियों कंबी करें रवरा सेर आटो इतरा सेर पी इतरी दाल इतरा गुल। जद गाम रा बोदरी पत्रवारी भाषी भामें जद बला ने हुंकारों करने पर हातां रा केस पोड़ावे। जद साक बास्या

मुनि मृन पारसी मणे हुंकारे घट काया हुजे। अप बोल्याई छदम करे, तो घोल्या कही कह गति करे।।

स्वामीबी बोस्पा : जिमी हण मुनिरी मृन जिसी सापण दान में पोर मृन है। भूहदा स् तो मृन फहिता जाण पिण भाषक भावका ने बीमायां पुम्य मिश्र री भामना कर। साङ्गां री हया पछावा री भामना करं।

252

पाते हाथ ना कमाइ जड़ उपाइ अने गृहस्य गासने इबै ता सव नहीं निण उपर स्वामीजी हप्टाम्स विषा जिम काइ मानगी पर गाम जाता भंगी भीट निया। उमने पूछ्या न् कुम। जद निम कमा हूं भंगी छ। जद विषा कमा स्वारों भावी भीट स्थि। इम कहिना मोही मोहि गासि राठि बोस्तां वयोवयं आय गया। सगी इपर आय वंठो। मगी इसे मान कोइ। जद इसे छोडू नहीं। जद सगी करें तू इसे स्यू इस मोनें छोड़। जद इ बोस्यों धारी स्त्री इन बोको दराय कोरा पड़ा में पाणी मगाय महाजन रा हाट स् आटा छेई इसी री इसी राटी बराव देवे ता छोडू। जद भगी कपूछ इसी। इस इसी जिल रीते स्त्री इन राटी कराय दीवी। जे समजणो हुवे ते उणनें मूरक जाणे। जे मगी री भीनी तो न साधी नें मगी री कीषी साधी तिण सूं उपनें विवेकरों विकल जाणे। वपू गृहस्य कमाइ छोसने देवे ते तो छेबे नहीं अनें अंधारी रात्रि में हाम सूं कमाइ अइ उपाइ तिण री संक आणे नहीं।

२३३

केई कई कारण पिद्यां साधू में अस्मतो छेजा। अने भावक में पिय अन्य पाप बहुत निरजरा है। जद स्वामीजी बोस्या: रजपूत री बेटो समाम करतो न्हांस जाव से सूर किम कहीये। तिज ने राजा पटो किम सावा द। सोकीक में आवम किम रहे। भू हो बीसे। स्यू मराबंत रा सामु बाज ने कारण पिद्यां अस्मता दियां अल्प पाप बहुत निरजरा करें अस्मता री वाप करें ते इहसोक परसाक में भू दा दीसे।

738

इस्तर्भी जीव सोटा गुरु काइनें माचा गुरु करें। खर् सवा स्वारा रा भावक करें। पाछी में विशेषंद पत्रवो रूपीया देईने भावक कर है। जद स्वामीजी बाल्या। धारा भावक रूपिया साटे परहा जावे जद रूपो भारो कार्य कार्द आसन्यो। अने रूपिया साटे ए समझ्या करों को ता बाकी रा पिण रूपिया साटे परहा आता वीसे है। इण छेरी धारी मारग रूपो औसस्यों नहीं।

### 384

सायय वान वैन केन वे वेडां साधु नें पूछें वा वर्तमान कास में मूम राराणी तिण उमर स्वामीडी रण्यंत दियो । इत्याणी रा छह्हा दामू फानी बड़े अने वीचे ठडी। उठी स् पकड़्या हाथ वले ने द्जा छेरड़ा स् पकड़े वोही हाथ यहै। विचास् पकड़ या हाब न यहै। स्यू वतमान काले भावच दान में पुण्य कथ़ा हा काय री हिंसा छागे। पाप कथ़ा अंतग्य पड़े। विण स् ते काल में मृन राह्यगी।

# : २३६

काई कर भगवाम नीक्षोती न्यावा में वजाह है। जह स्यामीजी बाल्या भागे केले नाहर आया तू वयू न्हासे। तोनेंद्र भगवाम नाहर रो भक्त पणायो है। मा धारे केले नाहर र' स्वावानें तोनेंद्र वजायो। जन क पाल्यो : महारा जीव दोहरी हुवं दुन्य पाये। सब जीव पिज इस हीन जाय। मान्यां दुरर पाये है।

# : २३७

इसवी स्वामी दीक्षा लेवा स्वार वया जर किन्नही गृहस्य स्वामीजी में करों : महाराज इसजी दीक्षा सवार थवा पिण तमासूरा स्वमन दे। जद स्वामीजी बोल्या काचरीया रो अटक्यों किमा पिवाह रहे है।

#### २३८

पुर मं हाजू रामीया स्वामीजी वने भायन अखुगढ़ तीर्यं ताजा था दास कदिया रागों। तिण में गाया। अबुगढ़ तीर्यं निहं जुहारमो। तिप एहल जमारो हारघो। जद स्वामीजी पास्या भाषूगढ़ थे जुहारयो क नटा जुहारयो। जद हाजूजी पास्या महाराज रहें तो आपूगढ़ काई जुहारया नटी। जद स्वामीजी पास्या । इस सेन्द्र पारा जमारी ता एक्स ईज गयो। जद हाजूजी पास्या । पापजी न्हरस पासा में ईज पासी।

#### २३६

पुर मारे भानी साभीयाँ स्वामीती कर्ने आय पास्या महाराज भीनाहा में स्वापारी। सात स्थियों से पंचपान मुख्यीयों भारि हेना तिल में १६ जला गुवाय गया। करणवाद परियों का आयण से स्टी में स्टास्त स्वर स्वीत गया। जनस्यामीत्री कर्यों स्त्रू कटिनाई हमा सालपता करें है सा सावां किसोयक अनर्थ की घो हुवे छा । जद मानो सामीयो बोत्यो महारे साथे पर्य पांचेक रो बाबरी थो सो उपनें सो हाथ पकड़ उठाय दियो। का है ओ की सो उपनास करे छो इस कहि बाबदा ने उठाय दियो। जद स्वामीजी वास्या ये तो इसी आहार कियो है सो स्त्रीयादिक थी अकार्य ही कर उमी यह अनें दावदो सो इसो काम करतो नहीं। सा तो तोनें पोण्यों ने उम न उठाय दिया सा इसो बांग घम ने इसी बांरी उथा है।

२४०

भीलणजी म्हाभी रुपनावजी करें घर छोड़वा त्यार वया। जह स्वामीजी री भूभा बोछी। दीक्षा छीघी हो हूं क्लारी लायनें मर जामूं। जह पर में बता स्वामीजी बोल्या: पूणी नहीं है मो पेट में भागे। क्लारी पणी करती है मा इसी बात क्यू करें।

\$ 288

करें मह २ टोसा एक छो। अने मीखनशी म्यारा है। अर किमरी क्यों थारे माहों माहि वर्ण नहीं ने भीखण डी स् बरवा रा काम पद्गा एक क्यू थावो। जब बाल्या रळपूता रे माया २ रे ता माहों माहि यणे नहीं पिण बार ने काइया सब एक होय जावे। ए बात स्वामीजी सुणी ने क्टांत दियो। वास रा कुतार माह माहि तो कियों। उन्न वास रा कुता दूजा वासवासा में आवा द नहीं। दूजा वासवाता स्वान उन्न यासवासा ने आवा द नहीं। यूजा वासवाता स्वान उन्न यासवासा ने सावा दे नहीं आपस में माहों साहि किया पन्ना कर। अने हाथी नीक्त्यां सगता मेसा हाथ ने भूसवा साय आवे। स्यास्वान र माहों माहि कर एको थी। पिन हाथी री वेसो सथ एक हाय आवे। इसी स्थान रो स्थमाव। स्यू माहों माहि उने को उन्ने री महा राजी कह। उन्न उन्ने री श्रद्धा राजी करें। माहों माहि अनक वालो रा पर आपस से क्यक साथ पिन न सर्थे। अने साथां सू बरवारा फाम पढ़े जर स्थान स्यू एक हाय जावे।

၁႘၁

पाचीम टामा में केयफ ता सात बासी ठडी राटी में बेंद्री अवि वर्ष !

न्हानी सी एक टोपसी। माहें धाल्यो सपेतो। जल धपाकर एक्को। नहीं तो पहेंसा रेतो ॥१॥

एगावां खोड़ता बोस्याः यू खोड़ा खाः। जद प्रतापजी सुमने पणी राजी हुआ।

#### ः २४४

भी जी तुनारा में अपना रे वर्ष एक दातुपंची आयो। स्यामीजी रो बलाण सुणनें घणो राजी हुओ। सुजता २ एक दिन स्वामीजी ने करें। भाष मावका ने कहो सो मोने साता उपजावे। जद स्वामीजी बोल्याः मावका ने कहिन तोने जीमावी भाषे पाता माहिं थी काइन देवो। ग्रदस्य ने कहिणो हुवे ता रोज्यां वपती वहिरमें ईज तोनें परही देवा। जद दादु पथी बोल्याः तो बारे मदा छाका ने बरजवारी ने कहिनारी है। जद स्वामीजी बोल्याः। देतां ने ना कहा भावे थारो खोसल्यो। पर्छे दादुपधी वास्त्रो रही।

### : २४६ :

पोता ती महिमा बपारवा इक स् बोरे ते ओस्जायवा अवें स्वामीओ रण्टांत दियों : कियही बेटो कियों। ते बाप रो बेटो बाबा करवा उपवास बाह्य रा गुज करें : तू घन है सो इज करटी ऋतु में उपवास कियों है। जद उपवासवासों वोस्पों : नहें तो उपवास ईंज कियों है। पिय वे बंटो कीया है सो धोमें घन ह। इम कट वपन करी आप रो बेटा बाबों करें ते मानी बाईकारी बायबों।

#### : २४७ :

रुपनायसी री मा पिण पर कोड़नें स्था में मेप क्षिया होतो। सो बीस में कारण पद्या। अद रुपनायसी बोस्या: मीलजर्सी संसार रे सेली महारी मा में दरान दीओ। अद म्बामीसी दर्शन देवा गया। बानक जायनें स्था आर्या ने पूस्यो। यद आर्या क्यो: उनै तो गोपरी गया। यद स्वामीची पाद्धा आया। जद रुपनाथजी कथा वें दरान दिया। सद स्वामीची बोस्या: किसी ठीक। किंग मेड़ी रूपर गोचरी करें। सो हू केंद्रान दबूं। आ बात टोला साहिं धका नि छै।

285

केद हिसामसीं कदः पकेंद्री विन्ते पंचंद्री रा पुन्य भणा विणस् एकेंद्री भार पंचेंद्री बचायां धर्म भणो हुने। उद स्वामीजी वोस्पाः एकेंद्री भी वेद्री रा पुन्य अनंत गुणा। वेद्री थी वेद्री रा पुन्य अनंत गुणा। वर्देद्री भी पंचेंद्री रा पुन्य अनंत गुणा। अने कोई पंचेंद्री मरतो हुने तिणने पदसामर सन् व्यायने बचायो विणने भम हुने के पाप हुने। इस पूछ्या जान देवा असमर्थ थया। स्वामीजी वाल्या जिम वेद्री मार पचेद्री बचायां धर्म नहीं विम एकेंद्री मार पंचेंद्री वचायां धर्म नहीं विम एकेंद्री मार पंचेंद्री वचायां धर्म नहीं।

# : २४१

हिंसापमीं इस कहां : आचार्य चपान्यायादिक नहीं साथ हुंता ते विषय रा बाह्या गृह्स्य होयवा छागी। जद कोई भायक आपरी महिन वेटी सूं भकाय करायने पाद्धा थिर कीयो। विष्य रा नहीं छाम हुवो। जद स्वामीजी वास्या यारा गुरु भ्रष्ट हुंता हुये तो वारी नहिन वटी स् इसो काम न करावा। खद स्वामीजी वोस्या: ये इग बात रो थम कहों तो इसा काम न करावा। खद स्वामीजी वोस्या: ये इग बात रो थम कहों तो इसा काम कमू म करावो। ये इसो काम न करावा तो बीजारे वहिन वटी कियर छगछत् पड़ी है। इसी ऊथी परस्पणा ता हुशी दिया इपात्र हुवे सा करें।

२५०

अदाई मा बहा बादि तप पूरा धर्या परे भाप २ री मामपी में छाडू दराव छे। अद स्वामीजी पाश्या ए आपरे मुनतप छाडू दरावे छे। जाणे म्हानेंद्र बदिरावमी। अद किम्दी क्यों सामीनाथ ए छाडू किमा मगमाइ बहिर छे। अद स्वामीजी इन्टोन दिया: एक माहुदार री बटी परवीज जद बंबरी में बाह्म बेद पाठ मनता पाता री डाबरी करें पी बोरावा री धुन उठाई: यी घोरे २ यी घोर २। जद डायरी बोछी: स्वां में चार ४। जद बाद्यण वास्या: कार करपू ४। जद डावरी वोछी: सुंस बासी ४। जद बाद्यण बोस्यो: हुम्हारा वाप नों स्यू जासी १। बद विद्यां गीता में वाटणी वेठी थी ते यी चोराया री धुन में समक्ष गई। जद जाटणी गीत में गावा छागी: सुक्छो हो दनरो ए बादा थारो एत सुसत है। बद

माझज जाटणी ने क्यों : एंड्रेम करी सवाइं। अर्कों अर्ब समायरे।

स्वामीकी बोस्या: म्यू सिण ब्राह्मण कोरा करवा में थी चोरायो।
सुसकार दो पिण काण्यो पानें पड़ यो सोही करो। जाटणी ने आयो पूठ
पिण देणों ठहराय दियो। दिस पिण सामग्री में छाड़ू दरावे से सर्व
न वहिरावे कायक छोरा-छोरी पिण काय जावे। दो पिण देख पाने पड़ यो
सोही करो। इस आप रे मुदछव प रीस ठहराइ है।
1 २५१:

म्याय री सीक स मानें अने असोगाई अन्याय करें विण नें पापरी करवा उत्पर स्वामीजी दशंत दियों। एक साहुकार री इवेडी मू इवे राविकां तमासो मांक्यों। जब साहुकार परक्यों। इण ठाम समासो मत करों। छुगायां वहूं वेटी छुणें कें मू इवा सं प्रीटा बांछा। ते कारण म्हारी इवेडी रे मूं इवे तमासो मत करों। इम समजाया पिण राविक्यों मान्यों नहीं। समासो मांक्यों। छोक घणा मेंछा हुआ। राविक्यों तान कर रहा। वह साहुकार इवेडी उत्पर नगारा री खोड़ी बढ़ाय झांइरा नें कहों। नगारा बजायों। अब झोंहरा नगारा बजावा छागा। छव रामत में भंग पढ़ यों। सोक वीकार गवा। राविक्यों रे हाचे हान पिण न आयों ने मू इा पिण दीठा। ज्यू कोई न्याय री सीक न माने अन्याय करें अव दुदिबंद धुदिकर कप्ट करें। क्छा बहुराईकर अन्याई नें पाधरा करें।

साधु बलाण देवें। तिहा परपदा मोक्छी देख न उपगार मोक्छो देखनें तथा रा भावक साथा री निंदा करे छाकों ने भका करे विण उपर स्वामी श्री रप्टांत दिया : कियही माहुकार रे हाटे गराक पणा। मीड पणी इसकें पाड़ामी देवाल्यो तिणकें गर्मे नहीं। जाण्यो इण र रपरी मीड ता हूँ पिण मनुष्या ने मेटा कर । इम विचार कपड़ा नहीं ल नागो हूं यो। नाचवा टागों। मनुष्य समामा देखवा घणा मटा हुआ। जर जा मन में राजी हुआ। उर्यू साघो कनें परिपदा देख नें तथा त्योरा भाषकों ने गर्मे नहीं जद ते पिण कदा घड़ करें। मनुष्य मेटा करें क

२५३

सबत १८६६ पाठी जामासे खतमीजी स्वामी र कारण उपनो रात्रि दिशा रो ठळरी रो । जब स्वामीजी इमजी स्वामी ने जगायने खतमीजी स्वामी रसते पड्या सो आप खांच पकड़नें के आया ! स्वामीजी बोल्या संसार नी माया काची । केससीजी सरीपो यूं द्वाय गयो । पछे लेतसीजी स्वामी ने सुवायने सिराणा माहि बी नबी पछेचड़ी काउनें ओडाय दीथी । योदी वेटा पछ सावचत थया । मूंद्रवे चोटवा खागा । जब कही ! आप स्पाची ने आछीतरे भणायजो । जब स्वामीजी बोल्या हूं हो भगवान रा स्परण कर । रूपांजी री चिता क्यां ने करें । पछे खतमीजी स्वामी रा पिण कारण मिट गयी

२५४

सुपात्रदान री कला मीत्यावया कपर स्वामीजी रूप्टांस दिया: कियारी गाम में साथा वामामा कीयो। प्रकार गृह्म्य ने अंदराय हुट तो दाय महिना जाग मिस्या पांदरे ? पाव २ भी वहिराय ता वोमासा में १६ सेर रे आसरे ययो। शह रिपया ने आमरे ययो। तिज मं रसायण आवे तो तीयकर गोत्र वर्षे। काई अनक मव छदकर दवे। अने ककाय रा प्रतिपास करे। साला उपजे। अने गृहस्य रे आरा मामर में व्याह में अनक रिया सगावे तिज मं पांच रिपया ता वठीने जाये। ए शीत भावकां में तारपा मणी स्वामीजी दीथी।

#### : २४४

क्षित्रही साहकार आरो कियो। यथा गाम नेह्या। छोक जीमता कायक वारवानों घट गयो। जह पर गाम रा आया थ वा जीम्यो नहीं ता पिण कई भारा जगारा है सा घटताइ आया है वचताई आया है। वजी वेदिज कई पड़ी थो पड़ी पछे जीमसा काइ कारण नहीं। अने एक जगे रण साहकार ना घेणी वाजार में भाय गवरा कपर वो छोटे है जने मूंहबा सूं कई आरो विगदयो रे विगदयो। जब कियही पूछ्यो करियावर में गुरु गाजवा में तो वेदि सेमल ईज हुसो ने भागवानों पण्यो क्यू १ जब क बोल्यो : मही सा। म्हानें पूछ्यो ही कही। महीनें पूछ्यो हुने सो वारवानों घटे देश क्यूँ। अने आरो विगद कियह कियह । सहीनें पूछ्यो हुने सो वारवानों घटे देश क्यूँ। अने आरो विगद कियह किया । जब कियह विगद की पिहलीई जाणवा था। इपरे बारवानों घटतो वीसे हैं। दिने स्वामीजी बोल्या : इसा पूतला इपाला ने पोल्या सो आरो कार काइ बिगद बारवारों कामरो बिगदवो वीसे हैं।

# : २५६

आमेट में पुर रा बाइ माइ वोदबा आया। स्या बरवा करता पूक्षो ६ पर्याय १ प्राण जीव के अजीव। जब कोइ तो छीव करें। कोइ बजीव करें। इस आपस में ताण पजी करता आगा। पछे स्वामीजी नें आय नें पूका कीपी: महाराज ६ पर्याय नें १० प्राण जीव के अजीव। जद स्वामीजी बास्वा: जिण करवा में मर्स हुने ते करका करणीज नहीं ओर ही घणी करवा है। इस कही समकाय दिया। शाण मेट दीधी

#### 240

मसार नो माह कोलकायवा स्वामीश्री टप्टांत दियो। काई परण्यों पर्छ बाढ अवस्था में भाजपो पूरों कर गयो। अब सोक में घणा भयंकार मच्यो। सोक हाय हाय करता कहै। पापरी होहरी रो काई घाट हुसी। बापरी १२ वप री रांड हुई सा आ दिन किल रीत सूं काटसी। इस विशाप करें। स्वामीजी वाल्या: छोक तो जाण ए द्या करें है पिण एतो उणरा काममोग बाह्रे हैं। जाज के जीवतो रहीं हुंतो तो इस रे २४ दावरा कावरी हुंता। आ सुन्य भागवती तो ठीक इम वांछे पिण या न जाणे भाषण काममोग मोगयती माठी गित में आती। जिजरी विता नहीं तवा के किसी गित में गयो तिका पिण विता नहीं। हानी पुरुष हुवे ते तो भरण जीवण रो हुपें सोग न आणे

741

देगजी स्वामी पर में या बद एक यहिन बी तिण में मामी आय मीमारे रंगपा। देमजी स्वामी पिता करवा छागा। मीम्बणजी स्वामी कर्ने आय कर्मा: स्वामीनाथ आज तो मन उदाम पणी। वहिन री मन में घणी भाषे। समयार छार मेछनें पादी बोछाय छहू मन में ता इसी आजे। जद स्वामीजी बोल्या: इसा मसार नां मुख फाचा। मंजाग रा विजाग पड़ बाव। शारीरिक मानमिक दुल उपजे। जठे मगवान मोझरा मुल सास्वता स्विर क्या है। उठे मुखा रा कर्इ विरही पड़े ईज नहीं। ए स्वामीजी रा क्वन मुणनें सतोप आय गर्मा।

544

णक सार्व्या पाली में बसो कियो। पछ पारणा री भाशा मांगनें आरा वाहा रा पर सू तूजे दिन पारणी फरवा सापनी आणी। स्पामीजी में दिगाइ। पछे स्थामीजी विचारकों ने पृष्यों यें वक्षा किया मा इस सापनी र पाले ईज न कीकों है। माच यास। जह आयों पाली: स्थामीनाय मन में भारता गरी। जह स्वामीजी आर माथ सायस्यां ने सारा रे दूजे दिन जाणी परज दियी। आचाय करें साथ माध्यी स्थारी वरजना न कीकी के

24.

मंपत १८६७ स्वामीजी पुर चौमामा चीपा। काजवाता जापता जाग में कामीजी पिदार करका सामा। जह मापा पान्या । भाग विदार कप् करा। जह स्वामीजी पीक्या । कामी करें राखाकालां चौमामा चीपी। फीड रा जोग सूंगाम रा छोक देइ परहा गया। पिण होसावासा वेस्याः में तो जोमासा में विदार न करो। इसी अड़बी मू विदार न कीयो। परं काज बाइ टोडामाडा नागांच्यां री गुवारी में जाय ग्झा। स्याने पड़ार मधीः माल वतावा। मरपारी पृद्द दीभी। मरघीरो से वही मेहर वाष्मा। परीयह भया दीघा। तिण कारण विद्वार करण रा भाव है। रहिया गा भाव नहीं। जद भाया बोल्याः महाराज । आप विद्यार में इते। महें भापने बाबी तरे के आबसा। आपने मेरने आयां मही। बह स्थामीजी मुसता रक्षा। पछ फोस री इष्टबसी पहरी अव भाषा तो रावि रा कानी ? नहाम गया। प्रमावे स्वामीजी पिण विहार करने गुरही वधास्था। कर भाषा पिण गुरुष्टा आया। स्यनि स्वामीजी कर्योः वे कहिता था महें साथ आवसों सा पहिछो रात्रि रा महास ने छहा आया। अत्र भाषा वास्याः महें भगरी उपर उत्मा बुखता था। उसे स्वामीजी पचारे । जद स्थामीजी वोस्या असमा क्रमा क्रमा करि हुने। चे करिता था महं मार्च रिह्मों मा मार्थ दा रहा। नहीं। गृहम्य रो कोई मरामा। गृहस्य रे भरामे रहिको नहीं।

# 348

नीवसी म् विदार करन स्वामीजी चेकामाम पघारे जर् मार्ग पूछवा सागा। जर् जेवरजी मामक बाम्योः स्वामीनाय। मागता है जाजू दू मुदे २ पघारा। भाग नीतां में ले जाय न्हांच्या। मार्ग घारा साघी नहीं। जर स्वामीजी जर्षक्रजी ने घणा नियम्यो। नूं फहिता धोनी : हैं मार्ग जाणूं हैं। जर जयरजी याच्या होता मार्ग चूक गया। जर स्वामीजी बास्याः गृहस्य र मराम रहिणा नहीं।

# 244

नुता काइ जाय इय तिममेंड न समसे अने आपरी आपराई आप अजाम निम उपर स्थामी जी रूप्टोन दिया । एक याइ बासी । रहारा भरतार आग्रम दिग्य मा बीजा स् वर्षे नहीं। यह दूसी बाई बासी । रहारा भरतार निम्ये मा आप रा सिग्या आप मूर्ड स वर्षे । इसा जान में अधिकीय। स्मू केक् आपरी भाषा रा आप ही अजाण। त्यांनें केक्टी माप्या घम री ओहकणा किस तरें आये।

# 243

सामु गोचरी में आहार मगायां सू वधतो स्यायो। जद स्वामीजी
पूर्योः आहार वधतो क्यू आण्यो। सद क बोस्योः कोरावरी सू
विशे दियो। जद स्वामीजी बोस्याः कोरावरी सू माठौ न्हांने तो
हेवो के सही।

# ₹₹8:

पछेंदी मार पचेंद्री पार्च्या साम है इस किमहि कही। जह स्वामीकी बोस्या: बारी संगोद्धों किमहि को समें ब्राह्मण में दियों तिण में साम है मही। समबा किमहि रो साहों बोसमें स्ट्राय दियों तिण में साम है के नहीं। जह कहैं। को साम नहीं। उम पणी रा मन विभा दीयों तिण सू। जह स्वामीकी बोस्या एक दूरी कह कही महारा प्राण सूटनें बोरों में पोकड़ों। इस स्थाम एक दूरी नी बोरी छागी तिल सू साम महीं।

# २६४

दुस इमनो होक विहापात कर विण इमर स्वामी जी दणांत दियो :
किया ही साहुकार गोहां रा लोडा मला। इपर दर छीपमें छीका
किया। एक पड़ोसी विज पिण लोड़ा में पूछ लाव कवरो म्हालने दर
छीपनें उपर साफ कीयो। गोहां रा भाव आया। एक ? रा दोय ?
हुवै। साहुकार लोड़ो लोड बेववा हागों। पाड़ोसी पिण गोहां री साई
हेड् गराक सावै स्याय लोड़ो लोड़यों। मोर्ड लाव नीकस्यो। रावा छागो।
देला देल छाग पिण रोवा छागा। देली वापरा रे गोहूँ वाहीजे ने
लाव नीकस्यो। इम कहि रोवा छागा। वन किया ही समज्ये पूछ्योः
धारे हें साहै याल्यों कोइ था। जद रोववो वोस्या महें पास्यों सो यो

हीज को। जद क वोस्यो । पास्यो सास सो गोहूँ कठास् नीक उसी ! क्यू जीव जिसा पुन्य पाप वाष्या विसा उदय आहे। विकापास किना काइ हुने।

# : २६६

पश्चामस रा ब्रुक्तरसिंह्की ठाकुर, त्यां कृते रूपनायशी आप वास्याः महारे वेशो मीसन है सो वकरा बवायां पाप करें है। दान द्यां धठाय दीपी। अद स्वामीजी आय बोस्या ठाकरां कछाछ रा घर नों पाणी सामु ने छेजो के नहीं। अद ठाकर वास्याः कछाछ रा घर नों वो सामु न छेजो नहीं। अद स्वामीकी बोस्या ध्यां ने पूछो य छेवे के नहीं। यद स्थनायकी उठ में पाछता रहा।

### 785

गृहीय में रचनायजी स्वामीजी स् वरचा करता आवसगम्ब कोडनें पतायो। यो देको काउसग मागनेई एदरा ने सिनकी कर्ना स् बोइग्य देणो। जद स्वामीजी उपारा टोखा माई भका मं० १८११ रा माछ रो आवमग काढ बतायो। ओ वारा देखा इस डिक्यो। तिण में तो का अर्थ कोइ मंड्यो नहीं। जद रुपमायजी बोल्या: में सो कोर मी देखादेख को अर्थ पाल्यों है। जद स्वामीजी बोल्या: इसा मूठो अब पाछगों कठे हैं। यद पोतीयां वभणीयां वाली महारा पात्रा में उन्हों पाणी स्यों इस में पाना परहा गाडो। जद रुपनायजी ने भनो कन्दो पाणी स्यों इस में पाना परहा गाडो। जद रुपनायजी ने भनो कन्दो पाणी स्यों इस में पाना परहा गाडो। प्रणा छोक समस्या।

#### **२६८**:

स्वामीजी म् कोइ परचा करतां मुदे शका रा बोस बेठा तो पिण बाम्यो । जाप कहो सा बात ता ठीक छै। पित्र केइ सोस पूरा प्राप्त में आव नहीं। जद स्वामीजी द्यात दियो। इस सेर पावसां रा पर पूसा उपर पढायों उपरसा काला सीम्या हाथ स् देख्यों सा सैयों हुएत इन्छा पिण सीग्या जाण अने मूर्य हुने ते जाये उपरसा तो सीम्या पिण इंडे कोरा नहीं। इस विचार देंडे इाय घाछे तो हाथ बछे। वृद्ध पत्तर हुने ते मुदे योछ बेठा जाणे बीजा बाछ पिण साबा ईज हुसी & २६९

स्वामीजी स् परचा करता न्याय निरणो वताया पिण माने नहीं। वर स्वामीजी बोल्या किमहि रागी न वेद भोपघ पावा छागा करें भो भाष्य पी जा रोग जातो रहसी। जद रोगी बाल्यो : मूहता में तो पाछ् नहीं। महारा मीरा में कूड दो। ओपघ चोता है ता मोरा में कूडचाई रोग परहा जासी। जद येद बोल्यो : वीधा बिना तो रोग न जाय। यू सूत्र ग वचन साघा रो वचन सर्थ्या मिध्यास्व रूप राग खाय। पिण सर्थ्या विना कोरा सुणीयां न जाय।

२७०

सं० १८५४ र वर्ष चत् बीरां नें टाला वारे काही। जद पीपार में भागने इसनी स्थामी विराज्या विष्य हाट वणा रा भावक मुणता साथ आप्या रा भावक मुणता साथ आप्या रा भावजा वोखया छागी। जद छोक वाल्या । या दलो यौरा टाला माँहें हुंबी सो अब भीत्यनजी रा टोला रा अवणवाद वाल है। जद स्वामीबी सामछी हात सु उठन पधारनें वाल्या आ कही विष्य रा य साथ मानी हो तो आ आगी त्यनावजी रा टाला में फत्जी री पछी हुंती। जद पत्र्जी रे मार्थ दोप रो मेजर पहनी। जद पत्र्जी री ता वा चंद्रजी यू कहीती थी सूर्य में तह हुने वो न्दारी गुरणी में तेह हुने। पछे इण हिज बाई रा आद्या रा चासरो कपहों जाच गुरणी न ओहायन नवी दीसा दराइ तिका या है। ए स्थामीजी रो वचन मुणनें छाड़ कानी विसार गया। चंद्रजी पिण चालती रही। तिण रा वाय विजेषद छतावत आदि न्यानीला पिण विष्य म अज्ञाग जाणी।

२७१

एड् यहरे यदा पती वा पित्र या मंग दाई नहीं। तिय इपर स्वामोत्री रुप्टांत दिया। गाइंगरा बर्ट पीक्षा रे मीच मं सुमके पर कियो। गाड़ा जाता आवता मावा में इसी री छागे। ता पित्र ठिडाणी कोड नहीं। इतरे दूने सुसर्छ कहों। अठे माथा में छागे सो या जागा परही कोड़। जद सुसर्छो बोह्यो। सेंह्दी जागां छूटे नहीं। स्यू साची भद्रा री रहिस बेठी तो पित्र भागसा सेंह्दा इगुरु सारो संग होडे नहीं।

# : २७२

सं० १८६६ पाछी में हेमजी स्वामी टीकमजी स् परवा करता एक मेसरी वोस्यो : सर्प ने क्यार पर्सा देई कास्वेक्या कना थी भुदायो तिण रो कांद्र वयो । जद टीकमजी वोक्यो : चौको धर्म ध्यो । जद क मेसरी वोक्यो : से सप पाघरो कदरों ने विस में गयों । वद टीकम बी बोक्यों : माँदे कदरों हुसी नहीं दो । ए वास हेमजी स्वामी स्वामीजी ने जाय कही । चद स्वामीजी बोक्या : किलहि कागछा ने गोसी बाही । कागछों चद गयों दो कागछा रो आदयों कमो । पिण गोसी वावणवासा ने दो पाप साम चूको । वम् साप को बायों दे साप कदरों मा विस्न में गयों । माँदे कदरों मही तो चदरा माथे भाग । पिण सप ने को देशवण बासों तो दिसा रो कामी ठहर चूको । मीकणजी स्वामी हेमजी स्वामी ने कसी इसी जाव देणों ।

# : २७३

देमकी स्वामी दीक्षा छेड् द्रावैकासिक सीक्या। पर्के उत्तराज्यसम् सीलवा सामा। अद स्वामीजी योज्याः वलाण सील। कठकसा दे विण स् । सुवै प्रभार वो बलाण रो है। मीटा पुरुष रे इसी उपगार नी नीव।

#### : २७४ :

देसबी स्वामी में भारमध्यी स्वामी क्यों। में टोसा वासा माहि बी मीक्स्या। वर् केवसा एक वर्षा दाई चीमासा में शंकवा देवकी रो बसाज तीन २ वार बाबता। बसाज बाहा तिज कारज। २७४

सं० १८२४ मीक्सनजी स्वामी को बोमामो करासीये कीमो।
मारमक्जी स्वामी नें बताड़ी करायो। बीच में नदी बहें सो मोटा पुरुषां
पहिलां कहि रास्यों विण सूं नदी री उसी तीर को स्वामीजी प्रभारता धनें पैसी तीर भारमक्ष्मी स्वामी प्रभारता। माहों माहि वाता कर हेतु पुष्टि सील सुमित आदी धरे दरान देई पाछा कंटासीय प्रभार जाता। धनें मारमस्त्री स्वामी बगड़ी प्रभारता। आ वात भारमस्त्री स्वामी कहिता था।

२७६:

भीतनजी स्वामी इंभजी स्वामीने क्यों। में रणाने बोइ या जव ५ वप तोइ तो पूरो आहार न मिस्यो। मी बोपर तो करे। कपड़ी कराक्ति वासनी सिस्सी हे सवा रूपीयारी। तो भारमछनी खामी कहिता परेपड़ी आपरे करो। यद स्थामीजी कहिता १ पोसपटी पारे करो १ महारे करो। आहार पाणी जावने उजाइ में सब साम परहा वाषवा। रुक्तारी द्वायां सो बाहार पाणी मेखने बावापना सेवा, आयण रा पाद्धा गाम में आवटा। इण रीते कट मागवता। कम काटता। मर्या न जाणता महारो भारग अमसी ने महा में यू दीका छेसी न मू थावक शाविका हुसी। काण्यो आत्मा राकार्य सारमा मर पूरा देमा इम जाणने तपस्था करता । पछ कोइ २ रे सर्था बसवा सामी। समस्वा साता। जद पिरपाशकी फरेचमकी आदि माहिला मापा क्यों सात ता समस्ता दीसे है। यें तपस्पा क्यू करी। तपस्या करण में ता गई दाइत। घँ तो युद्धिवान हा सो धर्म रा उगोत फरी। हाका में सममावा। अर् परे विशय सप करवा सागा। आपार अनुसंपा री आहा करी व्य अवत्री कोड्रा करी। पणा कीवां न ममभाया। पर्वे यग्राण ŧ आइया।

२७७

बाइएणा में भारमध्यी स्थामी सिग्रमा करता अव यार २ स्थान क्यायको करे। यह मीगनजी स्थामी बास्याः यार सम्या कादवारा स्याग है। जद आफड़ काइया छागा। इस करता र केलण काइया री कुछा भणी चोली आई।

२७८

किणहिरे रोगाविक कपना हाय वराय करे। वद स्वामीजी बोह्याः मून करणो। रोगाविक कपना गाडो रहणो। वपू किणहि रेमायं देणा हो। देवारा परिणाम नहीं हुंता। पिण पैसे अवरी स् छिया। वर मूर्ल वो विसाप करे। समसण हुने वे देखे हेणो मिन्यो। पहाई देणा पहाता वो पैहलांइ टटो मिन्यो। साथा रो ऋण मिन्यो। व्यू रोगाविक कपना सेणा वाणे बच्चा कर्म भोगच्या टटो मिन्यो। यू जाज ने विसाप न करे

२७९

स्वामीनाव बसाण में मैह शीवका ने नियेषै। अद इमबी स्वामी वाल्या आप देवता ने नियेषों सो दोप करेका। अद स्वामीजी वोस्वाः बरता रो समद्रप्ती देवता रो है सो फोड़ा पाई तो समद्रप्ती शंद्र बन्धरी देवे तिण सू बरता माभा ने तुन्य न देवे।

26.

स्वामी वी वास्था मूमो ममुष्य काम आवे हो साभु संसार से के गृहस्य रे काम आवे। साभु कने काइ आयो। पांच कपिया मूस गया। दूजो से गयो। साभु आये इपरा रिपया है। अने क ले गयो आय ने पूछे महारा रिपया अठे था सो कुम ले गयो हो साभु बताव नहीं। एक धर्म सुआवा रो सीजारो है। बाकी सावच कामार लेखे साभु गृहस्य र काम आवे नहीं इसा साभु रो मारग है।

768

भीरतनकी स्वामी गृहस्व री बकी पाकिहारी सूई करायी हुनी रात्रि है वया पणा दिना रात्रि राक्षता। उद वास्या माध नें सूई रात्रि राक्षणी मही। उद स्वामीजी

षोत्याः वाजोट में छोइ रा सीछा रहे। सथा शस पत्थर पत्थर ना छोर मिया पिण पाड़िहारा राग्नि रहे छै। सथा सोइ रा इमाम दस्ता आदि पिण पाड़िहारा रात्रि गृहस्य रा यका रहे तिणमें दोप नहीं दो सुई कतरणी छेरी प पिण गृहस्य रा यका पाड़िहारा रात्रि गई तिणमें दोप नहीं। छै १२८२

वोस्या सूई मार्गे को वेढा रो प्रायश्चित आवे। अव स्वामीजी वोस्या: धार्र हेन्द्रे बाजोटो मार्गे को संवारो करणी। अध १२८३

योल्या मीम्बनजी प आचार भी जोड़ां गावे हैं सो वांदणां गावे हैं। यद स्वामीजी बोल्या वांदणा वो वगड़ ज्यारा गवीजे हैं। उद रीस प्रमाणे वांडे स्थारा यांदणा कोइ गवीजे नहीं। अ

पीपार में भीकानजी स्वामी गामा कही।

अधित वस्त में मोल तरावै।
समिति गृप्ति हुवै संस्की।
महाप्रत तो पाश्री भागे।
चौमासा ध दण्डजी।
साध मत जापौ इप बसगत सू।

आ गाया मुणने मासीरामजी वोहरा बास्या : अर उस् उरहा आहरे उपर सो सूट सियो न माये बले इह कर । उसू मीरानजी महात्रत हो पांचू ई परमा सागा कह । अन वले पीमामी रा दक कहे हो । जह स्वामीजी पास्या पांच महात्रत भागा पछ बामामी रो दंढ न कथा है। इहां हो इस कही है : महाक्ष्म पांच भागे पित्र कमरा भागे। पीमामी रा दढ आये नितरा भागे इस पार्श ममसाया।

KSc

पद् कर सापरादान में भगपाम मूम धर्दा इ मा पनमान काल पिना विग भून गामती। पु प पाप न किंदिमा। विम कपर ग्वामीजी हरणन दियो तीन क्यां र इसी सर्था। एक क्यों सावचदान में पुष्य सरमें १। एक वर्षों सावचदान में पाप सरबे १। यह वर्षों सावचदान में पाप सरबे १। वर्षे तीनू क्यों अभिमद्द कियों आ सका मिटे तो पर में रिदेवा रा त्याग। अवे प संका काढवा दरवार में तो बाए नहीं। एतो संका काढवा साभां कने किया मिटे। इस केस बत्तमान काले मून। सुवगदायह मू० १ अ० १९ तथा मु० २ अ० ६ अर्थ में मून कहीं। अने उपदेश में मगवती श० ८ उ० ६ भगवान गीतम में कहों। तथा स्व असंकती में सवित्त अवित्त सुकतों अस्मान वर्षों एकते पाप। इस मगव त्यां में से तिसा कर बताय सममाय सायपानी परहों देगी।

# २८६

केद करें साथ सामायक पदावें नहीं तो पाइजी सीकावें क्यू। जर स्वामीकी वाक्या: साथ सामायक पदावें नहीं। सो किसो सामायक में बको देई पाइँ हैं। एक मृहूत्त भी सामायक कीमी। अनें १ मृहूर्त वर्षा सामायक तो धाव गई। पाइँ सा तो होय अतिचार भी आखोबणा करें हैं। ते आखोबजा री भगवान री आद्वार। किम पाइनारी पाटी सीलावें हैं। अने वर्षमानकाल में पढ़ावें नहीं। सो ते ठठनें परहों जाव तिम आजी पढ़ावें नहीं। पिन लोग री आखोबणा करायां सीकायां दोप मही।

#### 446

पढ जगो स्वामीजी स् चरचा करता कथा अवसी वोसे। बद स्वामी जी ने कियदि क्यों : महाराज ! प कथो अवसी वोसे तिण स् काई चरचा करी। बद स्वामीजी बोल्या : नान्हों वासक समज न आई जितरे वाप री मूझा साचे। पिता री पाग में देवे। पिण समज आया परे क्दीज चाकरी करे। स्यू साचा रा गुण न आसक्या जितरे प कथा अवसी वासे गुण आस्टर्या परे प दीज माद मक्ति करसी। २८८

साथ रावे बकाण देवे। पिण रावे बकाण इवे। साथ बाजार में उनरें। देखावेस पिण बाजार में उनरें। इस वेसावेस कार्य करें। पिण शुद्ध बद्धा आचार बिनां पायरी न पहें। तिण उपर स्वामीओं रण्टित वियो । एक साहुकार में पाते तो समक नहीं अने पाड़ोसी मी देखावेस क्यापार करें। पाड़ोसी वस्तु सरीवें विका बस्तु को पिण करीदे। जब पाड़ोसी विचालों को इसावेस करें है के माहें समक है। यह पाड़ोसी बटा में कहें, अवाह टीपणा तेज ह, सो देसावरां सू लरीहणा। टीपणा बाहा दिना में एक २ ग काय २ हुवे है। ए यात सुणने साहुकार देसावर जायने टीपणा जूना नया सरीदा। सो पूजी रो नास थयो। ग्रू साथा री देखावेस पिण शुद्ध बद्धा आचार बिना काई गरज पड़े नहीं।

२८६

किपहि कहाँ पिणतपस्या मास लमणादिक करें। सोच करावें। योवण उन्हों पाणी पीवें। या करणी यारी यूही जासी कोई। जर स्वामीजी बाह्या किणहि साल कपियां ना इवाला काइया। पछें पहमा रा तेस आण्यों तिजना पहमों परहा दिया ता पहमा ना साहुकार। निषया रा वाह आण्या में निषया परहा दियों ता निषया ना माहुकार। इस पहमा नपीया रो ता साहुकार यथों पिण साहा नपीयों रा इवासा काइयों तिण रा माहुकार नहीं। न्यू पांच महाइन पचनी आधाकर्मी स्थानक निरंतर भागवें। इन्यादिक अनक हाथ मेथे। तिण रो प्रायरिषत पिण नहीं स्थे। आ माटा देवासी सीच सु में तपस्या मू करें करतें। पछ मास नगमानिक पचना में चानन पासी ते नपस्या ना साहुकार पिन पांच महाइन भीन्या त इपाली किम उनरें। हा

**3£0** 

किमिद्द क्यो उपाई मूक्ट पारने सापा में पदिस्वेता परित है के अने एक क्या उपर पण पम समारिक मही। पर अस्मानी गिणे ते किण कारण। जह स्वामीची चोल्माः साधा ने बहिराबे वे सुक्य कामा रो जाग है। विज कामा रा जोग स् वालतो ठठता बेसवा अजेणा करता बहिराबे समा बहिरावता पंक देवे अने विजने पहिसा सामा आरे कीमी है तो घर अस्मतो है। अने सामू आरे कियो नहीं अने वे उठतो अजेणा करें तो कहीज अस्मतो बयो। अमाई मुख वोले त वचन रो जोग है, ते बोलता अजेणा स् घर तथा बोल्जवाको एक ही अस्मतो नहीं है। चववाह में कमी जे निदा करने देवे ता लेजी। तो ज निदा करें गाल बोले ते किसी जणा कर। इस कारण बोलवारी असेणा स् देह ने अस्मतो न फरीय विज स् विजरा हाय स् किया दोप नहीं। इ रूप हाय स्था वो कार्या हो अस्मतो न फरीय विज स् विजरा हाय स् किया दोप नहीं।

सं १८६६ रे आपाइ महीने नामजीकारा स्वामीजी यथा साम कार्या स् विराज्या। विहा अजपूजी गीकरी छ्या। किमहि भी वहि गर्वा। धारो गर्या एक वाई पाट वहिरावनें पृष्ट्यो । ये फिण री आप्यां। जन खां क्यों। महें भीकन जी स्वामी रा टोला री। जन वे बोली : हे राहा। ये पेछ केई महारी राटी हे गई। चरही दा महारो भाट। इस कहि पाट छेवा लागी। अन् एक नजवासणी वरगे । इ बीली! अवीव में दियो भाषी सव ले। जन वे बाली : इता में महीस देसूं पिण क्या कना सू वो बरहां लेमू। इस कहि पी महिस पाट जनरी स् उरही सीची। अजपूजी ये बात स्वामीजी ने आय कही। जन स्वामीजी पणा विसासमा छागा। पछ वाल्या : इप किकार में गही पिण देये मा पिण कई जावनें अस्मता पिण होनें पिण देनें उरहो सेवें प बात सो नवीज सुणी। नजवासणी रा कहिला धी बात गाम में पेली। क्यारा धणी में छाफ कई : हाटे तो में कमापो में परे पारी पह कमाव। उरिय मन में सारी। बारा दिनों में कमापो में परे पारी पह कमाव। उरिय मन में सारी। बारा दिनों में परे राखा ही रे दिन ता एकाएक बटा मर गयी। बारा दिनों में प्राणी पत्र मर गयी। जन सामजी प्रायक हुकी जाइ थी।

वदर सहरी दीकरी कीकी वारी नाम। घाट सहित भी है लियो। ठाभीकर दियो ठाम ॥१॥ किनरायक फाछ पछ उण र घर साधु गावरी गया। विहरायवा छागी।
मार्था पृष्ट्यों: धारा नाम कांइ। जद वाली: उपा हूं। पापणी छूं। आय्यों
रा पात्रा मार्द्ध थी घाट सीची ते। काइ ता परमय मं दसे गई इम मव मं
दग छीचा पापना फछ। इम कहि पछताया छागी।

88

म०१८५६ नावद्वारा म हमजी स्वामी, स्वामीजी ने कहाँ। आपी भावकोर इत्र गाचरी जाचा अनुक्रम घरां री गाघरी आया नहीं सा फारण कौर। पर स्पामीकी पाल्पा अटेइप घणा विण स् अनुकर्मे गोपरी न करो। जर हमजी स्यामी वास्या आप परमावा सौ ह जाऊ। जर रवामीजी वास्या मलाइ जाया। अद माहनगढ़ में गाँचरी फिरतां एकण पर गापरी गया। पृष्यो आहारपात्री री जागयाइ ह। अद स बाइ पाठी राती छूग उपर पड़ी दे। जद हमझी स्पामी मेड़ी उपर दूजा पर रिनिद्दां गीचरी गया। क्या से घर पाइ क घी अंपसी धासी घणी मोंद्रकीया। पिगराटी नीयी। धनी बसो सागी। जद पाई जाण्यी ष्य माप स्टोरा इज दीम। पादा ह्या ज्याना पाई पाछी। आप प्रपारा आहार बहिना। इम फदि बदिनाया राटी द्याय में रीयी। जद इमजी ररामी क्याः बाइ न् कहिनी भी राती स्वय पर पड़ी ह। जह उथा पाली : र्श ना नरानंथी जाण्या था निग मु कर्यो । जन हमजी स्थामी क्याँ : बाह द्रांता तरापंधीत । यारा मन है ता दे। जन्मारीमी पिना मन पार्मी स्या । पए भागना परागया। भाइत पागीरी जागपाइ पूर्वी जह तकत र रे का सरायेष्य। न राती प्यारा त्याग है। अद दमती स्यामी बास्या : रानी इवारा स्वाग है। पानी है हो पाना परिगय। जब स्टन पाना पत्तियो। पाउ ग्यामात्री न आयन समापार गुताया। ग्यामीत्री गुत्ते राजी हुमा।

€ 3¢

मुनारी बीमन प्रशासिमी नावही शा नहीं शा हरून निर्माः जिस्ताक्षीरी दृष्टा १ अवज्ञेष । वियम बज्ञ में बन्द द्वा अन्तर काणी हैं। विकास के बात ह तो अंतरकाण न पहें। स्मूं देव गुद धर्म विकास गुर कारम। जो गुर को बात है तो देव पिण को ला है। धर्म पिण को लो वालें। गुर सो हा ह तो देव में फरक पाइ देवें का मं में मूं फरक पाइ देवें का गुर सिसे माझण तो देव बता वे शिव अने धर्म वता वे माझण जी माया है। गुर सिसे जो भोपा तो देव धरा वे धर्म राजा। धर्म वता वे मोपा सी माया पाती छे बी २। गुर सिसे का मिश्रा तो देव बता वे सिसे का बता वे अव करते। एर करती मेर करती। धर्म वता वे जम करती। एर करती मेर करती। का करती वहु तेरा। हुक म का बा का साहित रा सी गसा का हूं तेरा ४। अने जो गुरु मिसे निभव तो देव बता वे सिसे निभव तो में मूं बा बात वे सिसे निभव तो सिसे निभव तो सिसे निभव तो तो मुं बा सिती। ती मूं एक में गीत। तिमनें सेसा गुरु मिस्या तिसा का हिया पोत। इल स्टात वेसा गुरु मिसे तैसाई देव अने धर्म बता वे।

२९४

केई अवाज कई : मेरें दा ओषा मुद्द्यती नें बादा। महारे करणी स् कार्र काम। विज कपर स्वामीश्री बोल्या : ओषा नें बांचा विरे तो ओषो तो है है कन रो अने कन होते है गाइर नी। वो ओषा में बांचा विरे तो गाइर नो पग पकरणा। धन्य है माता त् सो घारा ओषो पैदास हुवे है। अने मुद्द्यती नें बांचा विरे तो मुद्द्यती तो हाते है क्यास री कर क्यास हुवे वणरा। वो मुद्द्यती ने वांचा विरे तो। वज में नमस्कार करणो। घन्य है त् सा धारी मुद्द्यती हुवे है।

कोई कई ए दोप छगावे तो पिल गृहस्य विश्वे तो आड़ा है। तिल इसर स्वामीजी दप्टोत दिसो। एक साहुकार मी हाटे प्रभाते कोई पहलो छेई आयी। कई साहजी पहला रो गुस्त है। जह तिल पहली होई बादमें उरहो किही। गुस्त दे दियो। जाल्यो प्रभाते तांवा भाजा री बौदबजी हुई। तुले दिन रुपियो हेई आयो। कई माइजी रुपिया रा टका है। जब विण क्षियों छेड् योजने अही छियों। टका गिग बिया। मन में राजी हुआ। आज रूपा नाणा रा द्रांण हुओ। तीचे दिन खाटा रिषयो छइ आया। कई साइजी रपइया राटका है। जद् ते राजी हाय नार्योः स्वारेकाळ का गराक भाषा । मिष्या क्ष्म में छेद ब्ले ता साटा। महिं वांबो ने उपर रूपा । अखगा न्हास्वने बाह्यो प्रमावे नाटा नापा रा दरान हुओ। जन क बाल्याः साहती येराजी क्यूं हुआ। परम् ता म्ह् पर्यो आण्पो सा दांचा नाला पांचा। आह रूपियाँ आण्पो मो सपो भाणों बार्या। अने इणमें तो तामी कपा दान् इ भी दाय पार मोदी। नद क्यास्पाः र मृततः परम् ता एकटा तावा हो मा ठीफ। फासे एक कारपाद्दों सो पिशेष चीला। बहेता न्यारा २ हा। तिण स् गाटा नहीं। अने इपरे महिवा वांबो अने उपर स्पारा मास विण सूग लाटा। एकाम रा नहीं। इण क्टरिते पर्मा समान ता गृहस्य भावक। रुपिया समान साधु । स्वोता रुपिया समान । उत्पर भेप दा साध रा ने स्टब्स गृहस्य रा । ए साटा माणा मरीया । मां तो माभ में ना गृहस्य मं अपवेरा ए बादबा खोग नहीं। आयक ही प्रशमका जाग अराधक। माध र्शिमरासया जोग आराधक। यिय लोटा नामारा साथी भेपधारी वारायक मही। £

718

पिनिहि बन्ना राहाबाहा ने बंदणा दिया उन घर द्या पाहा। घर पाहा रामावै। अने जाप जी बन्ना मो कारण कोई। जह स्वामीजी पास्या इ नापा में बद आदशा। जह रव कर आदि पुरुष पू । पीने भादरा समें नहीं। पाहा में गुन्न नहीं निम्मूं। भादेश किया व मादि पुरुष कूं भछायों। गुमाइ में बद नमा भारायण। जह ते बीम्या इ नाश्यम । इन्हां मुद्रां छा मही में करामान काई नहीं है। नमस्यार मारायम कूं करीं। बज्जु में बद शम २ जद उने बहें रामजी। उसी पिन रामजी न महायी। पाते मत्या मही। पनीर में बहें मोद मादिष। जद क बहें पम हाम। साहिब में महायी। जनी में बहें गुरीजी बंदनी। जद उन बहें पम हाम। भर्म करो थो लाभ हुसी। महारे मरोसे रहिलो मदी। ने करें समाउ स्वामी, वादू स्वामी। उसे कई व्या पाली। द्या पाल्या निहार हुमो पिल म्हाने बांचा कोई विरो नहीं। इस री मुदी यो है। ए पिल बर्ला मेरे नहीं। घर में माल बिना हुंबी सीकारणी आबे नहीं। अने सामा ने घंदना करें। बद उसे करें की धारी बदना महें सवकारी माने बदणा रो धर्म हाय चूकों। कोई कहें भी कहिलो करें चाल्यो है। विल रो उत्तर : राम प्रसेणी में स्थाम बदना की घो बद मगयान है बोस कहा। विल में जीवमें सूरियामा। ए बदना करों वे बांरों जीव आचार है इस कहा। कोई करें जीय शब्द स्व में है में बी एक अझर ईस किम कहा हो। वेह नो उत्तर ए जीय शब्द ना एक अझर सी वे देश कहा हो। वेह नो उत्तर ए जीय शब्द ना एक अझर सी वे देश हम कहा हो। सूत्र में करें के वो बचन रो पाठ। वसल साबे अने करेंक भय बांबे। हम पिल देश आयो। तमा पर्मारिकाम ने करेंक तो मन्मरिकाम ए हको पाठ। करेंक हमा धरमें आकासे। हहा पिल देश कहा हम्मा धरमें आकासे। हहा पिल देश करों हिम सीय ए पाठ नों देश की इस कहिबे दोव नहीं।

## 280

स्वामीनाय बोह्या: धर्म तो द्या में है। तद दिसापमीं बोह्या: इया २ स्वू पुकारों हो। द्या राष्ट्र पड़ी उकारकी में काटे। वद स्वामीनी कही। दया तो माता कही। कत्तराम्बयन कर २४ आठ प्रवचन माता करें हो। तिण में दया आय गई। बिस कोई साहुकार जाउसा पूरो कियो। कारें तिण री स्त्री रही। सो सपूत हुवें सो तो पिण माता रा यह करें अनें कपूत हुवे ते जंपा अवला वाले। माता नें रंद्कारा री वाल बोलें। स्यू द्या रा भणी तो मगवान ते तो सुक्ति गवा। छारे साथ भावक सपूत ते तो त्या माता रा यह करें। अने या जिसा कपूत प्रगटिया सो राष्ट्र १ कहिं नें बोलावी।

#### ५६८ :

सामपण केई शुद्ध न पाछै अने सामरो नाम मराव नाम भराय पूजाव। तिण कपर स्वामीकी रूप्तांत दियो । एक सुसका रै पाङ दोय पाली नाहर दाइया। जद मुसली न्हासने विल में पेस गयो। विल में लागे लेक्ड्री येंटी विण पृष्यों : तूं सास धमण हाय महाम ने क्यूं कायों। सिखों कुनती वे बोल्या लटबी ना जानवर मेला होयनें मानें बोधर पणी क्यें। सो हुंतों कोई रेक नहीं। विण सूं न्हासनें उरहा आयो। यद स्कूड़ी योखी लरे चोधरपणा में तो वहां स्वाद है। जद मुमलों पोल्यों : बारों मन हुने तो तूं लें। महारें तो कोई चाहीजें नहीं। जद खंकड़ी चोधरपणों लेया बारें नीकली। जद दोनूं बाली नाहर उमा हा। मो सानू कान पकड़ लिया। जद छोड़ी मरती पाझी आई। जद मुशलें पृष्यों : पाझी क्यूं आई। तब ख्कड़ी याली चोधरपणों में सांचा लाण पणी मो कान दूट गया विण स् पाझी आई। यू साधपणों लई चोला न पाले दाय सगावें प्रायों मारावें कारों में पृजाने वे इहलाक परलाक में खूकड़ी यू सराय है। नरक निगाद में पृजाने वे इहलाक परलाक में खूकड़ी यू सराय है। नरक निगाद में गोवा हायें।

## 288

कियहि कहीं : मीखनजी जिहां में जायी तिहां साका र ममका पहें। बद स्वामीजी योल्या गारह आये गाम में से कहें हाकजियां ने प्रमासे मीसा कोटों में पासमा जद धसका हाकजियां रे पहें। तथा त्यांगा स्वातीलां रे पहें। पिण वृज्ञा लोक सा राजी हुवें। स्वृत्माच गाम में आयां भेष्पारी हीण आचारी स्वांगे घमका पहें। के त्यांरा भाषकां रे प्रमका पहें। अने हलुकमीं जीव है से सा पणा गाजी हैं। जाजे बगाण मुणमां। मुपाददान देमां। ज्ञान मीयमां। मार्पारी मेवा फरमां। इस राजी हुवें।

#### 300

स्पामीजी सं पापा करता काइ कथा अंपटा वासे। धारी बदा कपट री। आपार मं प्रपंप पणा। जद स्पामीजी वास्या: स्टारी शदा साथार ता चारते दे। पित्र यांने इसीज दीसे दे। आप री आंग्र मं मीसिया हवे जद मनुष्य पीता ? निजर आहे। साका ने कई माज कुट

भव टोइरमछन्ती कहाँ। रे मूरल महें इसी काम क्यां में करा। जब भीरजी भवी। न करावो सो रुणा न सरायो क्यू।

## ३१२:

फेर टोइरमस्जी चीरे पोसरणे ने क्यों : भीसनभी सूत्र नो पाठ उपाप्यों। सामु नें अस्फरों दियां अल्प पाप बहुत निकरा मगवती में क्यों है। जह भीरजी क्यों : पूज्यजी आप गोचरी पशास्त्रा महारे कटोरहान में आहू है। ते कटोरदान गोहां में है सो घारे काढ बहिराय देसूं। महारेई अस्प पाप बहुत निज रा हुसी। जह टोइरमस्जी क्यों : रे मूरत महें क्यां में स्थां। जद घीरजी क्यों : न स्थी तो बाप क्यू करों।

प रप्टांस केयक सो स्वामीची रे मू के सुण्यां। केयक कोर जागां पिण सुण्यां। दिण अनुसारे मंद्राय कोई सक्षेप दूंतो तिणमें कनमान न्याय जाण ने वपारवी। विस्तार जाणनें सकोक्यो। दिण में कोइ विरुद्ध आयो हुने। तवा मूठ छागो दुवे आयो पादो विपरीत क्यों दुवे तो "मिक्दामि दुवह ।"

# ॥ दुइा ॥

संवत छगणीसे तीए। कार्तिक मास मम्बर।
सुदि पत्त तैरस तिय मसी। सूर्यवार मोक्नर॥ १ ॥
हैम जीत ऋष भादि दे द्वादश संत दिपंत।
भीजीदारा सहर में। कियो चोमासो सरसंत ॥ २ ॥
हैम टिसाया हर्ष सं सिस्या जीत धर संत।
सरस रसे करी सोमता। मोयमु ना इंग्टांत ॥ ३ ॥
हत्विया बृदि जागसा। मिक्षु गुप मंडार।
हितकारी इंग्टंत तसु। सोमदतां सुसकार ॥ 8 ॥

३ ३०८

काभाक्सी धानक में रहे अने घर छोड़्या करें विण उपर स्वामीजी हुएटांत दियो : स्यू करी रे हुएकर मक्त रे मही १। कनफड़ां रे आसम देश मक्ती रे अस्त छ ४। पुटकर मक्त रे मही १। कनफड़ां रे आसम देश सम्यासी रे मठ अ रामसनेहियां रे राम दुवारों कठेंयक कर्ष राममोहिली ८। घर रा घणी रे घर १। सेठरे इवेछी १०। गाम रा धणी रे कोटरी। कठेंयक कर्ष रावलों ११। राजा रे महछ तथा वरवार ११। अने साधा रे बानक १३। नाम में फेर है बाकी सगला घर रा घर है। कठक कसी वृही। कठेंयक कुदाला बृहा। विण क्षकाया रो आरम्भ दो भू रा क्यू परहा हुआ।

: ३०१ :

भगरसींगजी रो नहेरो बोह्तजी ने किजहि पूड्यो श्रीतस्जी रा साथों में साथपजो है। अन बोह्तजी क्यों श्रिम में तो किहा की हैंतों मोमेंई म सरम् । अन फेर पूड्यों। मीलनजी में साथपजो है। जन बोहत की क्यों । एणामें तो हुने तो करकाव नहीं । एवे तो क्य करे हैं।

जैमस्त्री पुर में बकाण देता चणी परिषदा में किणहि गृहत्व पूर्व में मरी समा में सिम मापा बोल्यां महामोहणी कर्म बंधे। मीलनजी साम है के बसाय। यह बैमस्त्री बोल्या: भीलनजी बोला साम है पिण महोतें मेपयारी २ करें दिल स् नहें हैं नित्र कहा हो।

388

जैतारण में धीरो पोलरणो तिणलें टोइरमस्त्री क्यों : मीजनसी क्यें भोड़ा दोप सू साधपणी मार्गे। को यू साधपणो भागे को पारवंशावती री २०६ साद्यां दाय परा योगा काजस मास्या दावरा दावरी रमावा के पिण मर ने इन्द्रनी इ द्राणियां हुई अमें एकायतारी हुई। बद घीरबी पोलर्पे क्यों : प्रयत्नी भाषां री आर्थ्या रे काजस महावों दाय परा घींवावों दावरा डावरी रमावा री आद्या हो। सो य पिण एकायतारी होस बावें। जब टोइरमस्त्रजी स्था : रे मूरस महें इसी काम क्या में करा। जब भीरकी क्यो : न करावो सो क्या न सरावो क्या !

## 322

फेर टोइरमल्जी भीरे पालरणे न कहाँ । भीलनजी सूत्र मो पाठ दबाप्यो । सामु में अस्मती दियां अस्य पाप बहुद निजरा मगवती में कहाँ है । जब भीरजी कहाँ । प्रमाजी जाप गोचरी प्रभारमा महारे करोरदान में साहू है । ते कटोरदान गाहा में है सो बारे काढ बहिराय देसूं । महारेई अस्य पाप बहुद निज रा हुसी । जद टोइरमसजी कहाँ । रे मृरल महें क्यां ने स्था । जद भीरजी कहाँ । न स्थी तो पाप क्यू करो ।

प रप्नित केयक तो स्वामीबी रे मू है सुण्या। केयक ओर जागो पिण सुण्या। तिण अमुसारे मंद्राय कोई संक्षेप हुतो तिणने चनमान न्याय आण मे प्याच्यो। विस्तार जाजने संकोप्यो। तिण में कोइ विरुद्ध आया हुते। त्या कुठ सागा हुने आयो पाद्यो विपरीत क्यों हुने तो "मिच्छामि हुक्षद्र।"

# ॥ दुरा ॥

संदत प्राणीसे तीए। कार्तिक मास मम्बर ।
पुदि पत्त तेरस दिय मसी। सूर्यवार क्रीकार ॥ १ ॥
हम जीत ऋप जादि दे द्वादश संत दियंत ।
श्रीजीद्वारा सहर में। कियो चोमासो धर संत ॥ २ ॥
हम हिसाया हर्ष सं सिस्या जीत धर रांत ।
सरस रसे करें। सोमता। भीवरा ना इप्टांत ॥ १ ॥
प्रत्यतिया बुद्धि व्यागता। मिश्चु गुप मंडार !
हितकारी इप्टंत सन्नु। सामसतां सुसकार ॥ 8 ॥

## : 300

सामान्सी यानक में रहे अने घर छोड़पा करें विज कपर स्वामीकी द्रव्यांत दियो : स्यू जाती रे जपासरो १। मधेरण रे पोशास २। पकीर रे सिन्यो १। मजा रे अस्वस्त ४। पुटकर मक र मही १। कनफड़ा रे आसम १। सम्यासी रे मठ ७। रामसने दियों रे राम दुवारों कठेयक कर्ष राममी दिशे ८। घर रा घणी रे घर १। सेठरे इवेसी १०। गाम रा धणी रे कोटरी। कठेयक कर्ष रावका ११। राजा रे महस्त स्था व्रवार १२। भने साथ रे बानक १३। नाम में फेर है बाकी सगस्ता घर रा घर है। कठक करी मुद्री। कठेयक इन्तासा बृहा। पित्र खकाया रो जारम्भ हो स्थू रो स्थू परहो हुनो।

# : ३०१ :

अमरसीमनी रो कईने नोइतजी ने किमहि पूज्यों : शिवस्ती रा साथों में साथपणों है। यह नोइतजी कहीं : लगा में तो किहा दी हूंती मोर्मेई न सरण् । अब फेर पूज्यों। मीलनजी में साथपणों है। अह नोइत सी नहीं : स्मामें तो हुने तो सरकान नहीं। न्वे तो सप करे है।

जैमस्बी पुर में बकाण देतां मणी परिपदा में क्यिदि गृहस्व पूर्व में भरी सभा में मिश्र भाषा बोस्वां महामोहणी कर्म वर्षे। मीलनजी साथ दें के असाथ। यह जैमस्बी बोस्या: मीलनबी बोला साथ है पिण महीने मेपपारी २ कई तिण सू महेंई मिन्द्रव कहां कां।

#### १११ :

भैवारण में भीरो पोकरणी विषमें टोइरमस्त्री क्यों : भीकनजी की भोड़ा होए स् सामपणी भागे। को वृ सामपणा भागे वो पार्शनामनी री २०६ भार्ट्यों हान पर भोगा काजस पास्वा सावरा दावरी रमाया ते विभ भर ने इन्द्रनी इशाणियां हुई सनें एकावतारी हुई। कर भीरती पोलरण क्यों। पृभ्यती भाषां री कार्ट्या रे कालस पसावी हान पर घोषानी दावरा कार्या रमावा ही भाषा हो। सो ए पिन एकावतारी होन बाने।

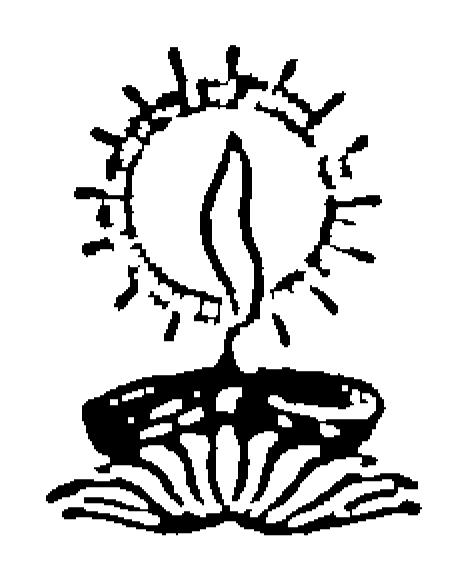